#### INTRODUCTORY NOTE

It is a matter of profound regret for the Bihar Research Society that the learned editor of the following pages did not live to see them in print. In his last letter to the General Secretary, dated the 14th December, 1941, Dr Johnston expressed his concern over the insecurity of Indian mails during the continuity of war with Japan and communicated his decision to hold up the Script for the time being. Unfortunately, he passed away the next year, and it was not till September, 1946 that we received it through the courtesy of Mrs Johnston and Sir Richard Burn Non-availibility of a good press and suitable paper, to our great regret, made it impossible for us to undertake the work of publication until now, and we are happy that the difficulties are now overcome and this, probably the last, great work of a great scholar sees the light of day The printing, we are glad to announce, has been done in absolute conformity with the instructions that he left for the press.

A few apparent misreadings I felt myself called upon to correct owing to the evigencies of metre and sense, supported mostly by the authorities, viz, p 26, line 4, sarradehino to saurve dehino (metre and context), p 61, line 18, yatparibhoga° to yadvatparıbhoga° (metre and A), p 63, line 6, °madisacchudhaye to "madisattacchuddhaye (metre, A and B), p 67, line 4, rāgādsdunmoha° to rāgādidvidmoha (context and B, A apparently reading °dvin°), p 68, line 21, bhramarā to bhramarāh (A, B), p 78, line 20, buddhatvam to buddhatām (A, B), p 81, fin 3, krpāmbhubhih to krpāmbubhih, p 87, line 18, garbhākramaņam to garbhāvakramanam (Johnston's personal copy and B), p. 100, line & mahitale nivāsinah to mahitalanivāsinah (iliythin and B); p. 101. bae 18, cittan vyutpādayanti to citrānyutpādayanti (B); p. 165, line 15, "meti prajāsu to "meti tadvat prajāsu (metie and B), p. 108, line 16, vineyādrim tannipāto to vineyādritannipato (grammar indi B); p. 111, line 16, prakrto'rtho to prakrto'trartho (metre, A . d B); and p. 116, line 11, evam guna° to evamguna° (sense).

me 14, nāvalīyanācittam (for na+abali+iyatā cittam?), p 52, me 11, gospada, the only authority for which is B and which apparently deserves to be corrected to gospada, p 74, lines 12-14 and 16, satyuttaribhāvayitavye (for satyuttare bhāvayitavye, which B seems to read in one or two of the instances,?), and 106, line 6, the pāda lacks one short syllable like ca or tu after klešagatān

Dr. Johnston desired to piepale indexes after he had received paged proofs, but left no indications as to their precise contents. Judging him by his predilections, I have ventured to supply four indexes. Of these the *Index of Technical Terms* is not a register of all the occurrences of a term, but only of those that either define it or indicate the various aspects of its signification. It may, to some extent, serve the purpose of a rene il index.

Finally, let me take this opportunity of thanking the Council of the Bihar Research Society for entrusting me with the work of seeing the volume through the press and the Manager and Staff of the Svatantra Nava Bharat Press for carrying out my lirections most ungradingly.

Patna, Vovember 1950 T Chowdhury

#### CONTENTS

|                                       | PAGE    |
|---------------------------------------|---------|
| Introductory Note by T. Chowdhury     | 1111    |
| Foreword                              | v-xiv   |
| Abbreviations                         | xv      |
| Corrections                           | XVI     |
| Chapter I · Tathāgatagarbhādhikāra    | 1-78    |
| Chapter II Bodhyadhıkāra              | 79—90   |
| Chapter III Gunādhıkāra               | 9197    |
| Chapter IV Tathāgatakrtyakrtyādhikāra | 98114   |
| Chapter V Anušamsādhikāra             | 115-119 |
| I Index of Metres                     | 120     |
| II Index of Authorities               | 121     |
| III. Index of Technical Terms         | 122-128 |
| IV. Index of Rare Words and Uses      | 129     |

#### **FOR EWORD**

Till quite recently nothing more was known of the text edited in this volume than that, under the title of Uttaratantra, it was included among the five chief works of Asanga by Tibetan tradition, which reported it to represent the Madhyamika aspect of his teaching In 1931 however a complete translation of it from Tibetan into English was published by E Obermiller in Vol IX, parts ii, iii and iv, of Acta Orientalia, under the title "The Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation, being a Manual of Buddhist Monism, the work of Arva Maitreya with a Commentary by Āryāsanga" A few years later Prof. Bailey discovered among the Central Asian finds a Śaka transliteration of a number of Sanskrit verses, among which I identified the first verse of chapter i and the opening verses of chapter in. The MS. gave the name of the work as Ratnasetravibhāga, thereby enabling me to adduce Chinese tradition about its authorship. This tradition and the contents of the few verses thus restored caused me to doubt whether the treatise was really by Asanga at all and whether Obermiller had not an certain respects misrepresented its doctrinal tendencies by following modern Tibetan exegesis, which naturally endeaveries, to support the ascription to Asanga by reading his known shows that the text. But while this paper was in the press, the Mer. Rähula Samkrtyäyana published the first list of Sanskrit MSS. found by hum in Tabet. These disce wes, whose imporaccording to him three MSS of the *Uttaratantra*<sup>1</sup>, and, as the work I had done on it had convinced me of its great value if filing a gap in our knowledge of Mahāyāna developments, asked the Bihar and Orissa Research Society for permission tedit it, a request which was most generously granted. Owing to the defectiveness of the original photographs and the necessity of obtaining new ones on a later expedition, there was some delay in undertaking the work, and the war has further postponed preparation and publication of the text.

Of the three MSS mentioned, one proved on examination not to be of the Ratnagotravibhāga As at present constituted, it consists of three folios in a script, which is substantially older than that of the other two MSS., VIII century perhaps or even earlier, and is hard to decipher in the photographs, it contains a brief summary of the Ratnagotravibhāga, as appears from the colophon, Mahāyānottaratantropadesah kṛtis ŚrīSalyajānapādānām. The author, Satyajāāna, is apparently not mentioned elsewhere, and I have not noted any passages which throw light on the text of the main work. The other two MSS. are as follows

B, in a Nepali script of the XI century, was a MS of 55 leaves, of which the last is now missing The main authority for the greater part of the text, it does not reach the standard of accuracy of most Nepali MSS of its period, and is particularly given to omitting single letters and even occasionally longer The larger omissions have been made good in a passages later Nepali hand of the XIV or XV century, and the correctness of the additions proves that comparison was made with a good source The copyist's ignorance is also shown by his having misplaced certain leaves of the original and copied them in the wrong order between leaves 46 and 50 Nevertheless with the help of the Chinese and Tibetan translations it affords a sound basis for the text, though, where A is also available, I have generally in cases of disagreement preferred that MS.

The Central Asian version of a few verses referred to above has been of no help, but another similar fragment, discovered by Prof Bailey in Paris and containing verses in, 19—22, helped me to make up my mind about one puzzling reading.

No Buddhist text in Sanskiit can be satisfactorily edited without detailed comparison with such Chinese and Tibetan versions as exist. For the Tibetan I have used the Narthang edition in the India Office copy, and Obermiller's translation shows that the Sde-dge edition, which he used, hardly ever differs from it in any substantial point. It is based on practically the same text as that found in A and B, though with sufficient differences to suggest that neither MS was used by the translators, and it agrees with them against the Chinese in respect of omission and additions. Of the former in one at least, at 1, 64, for which it missing, the text common to B and the Tibetan is certainly defective, from which it may be inferred that they go back to an archetype with the same

No 1611 in the Taisho Issarkyo edition, is attributed to Ratnamati, but in fact it consists of two parts. After 18 introductory stanzas, which do not appear in the MSS, and may be the translator's work, the first part contains the verses only, confining itself largely to the pure kānkās and omitting most of the semi-kāvya verses which form the bulk of the text, with the two notable exceptions of 1, 99-126, and 11, 11-76 and 88. The second consists of the verses together with the commentary as it exists in the Sanskiit, it omits a few verses not essential to the text, as well as the two long series just mentioned, giving in the latter case references to the previous part for them. It seems possible that the first part is the translation attributed to Ratnamati, and the second that of Bodhiruci, and there is a small point which affords slight corroboration of this presumption. Among the sutra quotations in the commentary not identified by Obermiller are a number from the Anunatvapūrnatvamrdešaparīvarta,1 No. 668 of the Taisho Issaikyo edition, and the Chinese translator always gives the name of the sūtra in introducing the extract. Now this sutra, which is possibly a section of some larger work and cannot be traced in the Kanjur under this name, was translated by Bodhiruci, and if he is the author of the second part of the translation, his knowledge of an otherwise little known sutra is accounted for. The renderings of the verses common to both parts are practically identical, but in view of the close association between the two translators it might well have happened that, if Bodhiruci is the author of the second part, he would have used Ratnamati's versions when available, and that would explain the curious fact that separate translations should have been made of the same work by two men who were working weether.2 This point, however, does not affect the effue of the Chinese text, which,

as usual, is useful for the constitution of the text where other authorities disagree, in such cases I have as a rule given its evidence considerable weight, in view of its greater antiquity I have not thought it safe to insert readings from it without corroboration, because, unlike the Tibetan, it is not a verbatim version, though keeping fairly close to the original. On the general contents of the work it suggests that one kānikā is missing from the other versions between 1, 36, and 37, explaining the significance of ātman as applied to the Buddha, and two more at 1, 64, while possibly it may be correct in adding a verse on the ten vasitās in the commentary on 1, 18. It is also valuable in that, as regards quotations from the sūtras, it usually, though not invariably, names the source, agreeing for the most part with Obermiller where he had traced them out and supplementing his information where he had failed

Despite the difficulty of reading the MSS. in certain passages, the excellence in general of our authorities has permitted the constitution of a text which may be considered as sound except in a few minor points which nowhere affect the argument The principles adopted in their exploitation appear clearly from the notes and need no discussion here. All variant readings in A and B have been noted, except those due to wrong spelling, of which the most important instance is the regular confusion between sa and sa. The spelling has been standardized, except that the sūtra quotations, where the rules of samdhi have not been observed, have been left as they stand. Thus I have written pratipraśrabdha etc. for orrabdha etc in all the formations from the root srabh, and vaidūrya for vaidūrya; the correct form of the latter appears only in the Tibetan, Buddhist MSS, usually, like many modern scholars, preferring the solecism of the dental for the cerebial The MSS. occa sionally have anyathibhava for anyathabhava, and vinirbhoga fo vinirbhāga, both of which have been amended sub silentio. B alternances, such as valuka and valika, dusprativedha and prativedhya, where either form would be possible, ha retained. The notes do not profess to contain a co

on the text, which indeed the existence of Obermiller's translation and the simplicity of the Sanskiit make unnecessary.

The literary form of the work is somewhat unusual, consisting of a certain number of kārikās, supplemented by other verses either explaining them in detail or illustrating them by similes from the sutra literature. The supplementary verses often attempt kārya methods, but with only moderate success. and a curious feature of them is the way matter given in verses of shorter metres is repeated in a longer metre, e.g., 1, 96ff., and ch. ni and iv, passim. A considerable variety of metres is employed, two of which appear not to occur elsewhere. The second half of ii, 38, is a tristubh scanning = ------a cross between Upajāti and Šālinī. More unusual is v. i. in which all four padas scan \_\_\_\_ . The commentary, which appears to be by the author of the verses and is called Ślokasamgrahavyāl.hyāna, is very detailed for the first chapter, but consists of little more than captions for the remainder. It contains quotations from seventeen sutras, in addition to eight from unidentified sources and references to the Saddharmapundarīka and Prajūāpāramitā. Of the quoted sūtras we possess Sanskrit texts only of the Kāsyapaparıvaria and Vajracchedikā. The largest number of quotations come from the Aryasrimālādevisimhanādasūtra (whose name is cited in the notes in the shortened form Aryaśrīmālāsūtra), a work which appears to be the leading canonical authority for the Tathagatagarbha theory; a translation of it into a European language is a desideratum for Buddhist studies.

should be attributed to a certain Sthiramati, the author of a commentary on the Kasyapaparivarta. Reminiscences of the phrasing of this sutra are fairly frequent in it, and it may be noted that, whereas the author, like Aryadeva in the Catuhsataka,1 quotes a well-known passage from the sutra in dealing with those who take a mistaken view of sunyata, Asanga in the Bodhisattvabhumi (ed. Wogihara), p. 46, gives a different quotation in support of the same opinion. Differences in the use of terms such as ratnagotra, yāvadbhāvikatā and yathavadbhavikata, are also to be found. Similarly in minor tenets, such as those of the number of Buddhadharmas, to the sixty-four of which in the Ratnagotravibhāga, ch. iii, Asanga adds the 80 anuvyanjanas, bringing the total up to 144 (Bodhisattvabhūmi, pp. 188-89) Naturally there are a number of parallels, particularly with ch. ix of the Mahayānasūtrālamkāra, and of the three verses that the latter work has in common with the Ratnagotravibhaga, one (nāpaneyam tatah kimcit) is a Madhyamika verse, and the other two, Mahayanasutralamkara, ix, 15 (yathambaram sarvagatam), and 37 (sarvesam avisistapi), were probably also taken by Asanga from earlier works, as the āha with which the present text introduces these and other quotations regularly implies canonical authority.2 In general however this text knows nothing of the doctrines peculiar to Asanga and his school, thus not a word about vijnaptimatrata or the three svabhavas3 or the ālayavijnana, no use made of the Samdhinirmocanasutra etc. An interesting point is that the MSS. agree in using asrayaparivrtti for Asanga's asrayaparavrtti, except at v, 7, where a long syllable is required and the original reading was probably oparivrttau. The difference in term corresponds to a difference in teaching; Asanga's paravrtti does not mean exactly 'metamorphosis'

<sup>1.</sup> See Bhattacharya, The Caluhsalaka of Aryadeva. p. 150. Quoted also at Lankavatarasútra, p. 146, line 1.

<sup>2.</sup> For an exact parallel note the quotation from the Abhidharmamaha-yanasütra, p. 72, lines 13-14.

<sup>3.</sup> See i, 144, for the only group of three svabhavas mentioned, viz. dharmakaya tathatā and gotra.

as often rendered, but refers to the view that the asraya is merely an extension of the vijñānālaya without independent reality of its own and 'returns' to it, when the correct understanding of vijñaptimātratā is obtained. Here on the other hand the term implies that, when the pure cittaprakṛti is freed from the sheaths of the kleśas, a metamorphosis of the āśraya takes place.

This point brings us close to the core of the Ratnagotravibhāga, the Tathāgatagarbha theory, of which it gives us at last a complete account in Sanskrit. The ultimate reality consists of an Absolute, called the dharmakaya, but which has several other names to indicate various aspects of it such as Tathāgata, tathatā, dharmadhātu; the sattvadhātu, the sphere of individual, phenomenal existence, is merely the dharmadhātu in its temporal aspect, which is to be found in each being of the sattvadhātu in the shape of the Tathagatagarbha. The latter is defined as the cittaprakṛti, which is pariśuddha, that is, not only pure from all time but incapable of defilement, and prabhāsvara, 'radiant', implying presumably that it is spiritual, not material, in essence. In the case of an ordinary individual this spiritual entity is enclosed in innumerable sheaths of the klesas, or, more properly, the vāsanās of the klesas, which do not form part of its substance or enter into it in any way, but are mere 'accidents' (agantuka); and the process of salvation, which consists in following the career of the Bodhisattva through the ten bhūmis, is effected by the gradual removal of these sheaths. There is no suggestion of any difference between the Tathagatagarbha and the dharmakaya, and the parallelism between this monistic system and the ālman theories, particularly that of the Gaudapādakārikās and other Vedāntin works, which reject the various bhedabheda explanations, is obvious and extends in the case of Gaudapada even to the use of identical phraseology. Our text emphasizes the likeness by the application to the Tathagatagarbha at i, 80, of a well-

I. For the literature about this word see E. Lamotte, La Somme du Grand Véhicule (Louvain, 1936), note at end of tome II, i, on i, 57.

known line, which was used by Aśvaghoṣa at Buddhacarita, xii, 24, to describe the ātman; nor did it escape contemporary critics. For at Lankāvatārasūtra, pp. 77-79, the Buddha is made to explain the difference between the two theories against those who maintained their essential identity, but in a manner that is difficult to grasp; apparently the doctrine is not accepted there as the ultimate truth, but is said to be taught merely as a means of weaning certain classes of non-believers from their wrong views. This sūtra, whose doctrine is cittamātra rather than vijñaptimātra, equates the Tathāgatagarbha and the ālayavijñāna and discusses them in an interesting passage at pp. 220-24, which is avowedly based on the Aryaśrīmālāsūtra and, unlike the rest of the work, presents many analogies of wording with the Ratnagotravibhāga. The difference between the two doctrines is as obvious as the fact there is some genetic relationship between them. The ālayavijnāna, we now know, originated with the Sautrantikas, whose doctrinal position is halfway between the two Vehicles, but the conception was profoundly modified by the school of Asanga, possibly in part under the influence of the Tathagatagarbha theory; the considerable differences that remain, particularly with regard to the potentialities of the Act, may be due to an attempt by Asanga to avoid the criticism that he was formulating a principle which was indistinguishable from the ātman.

This brief discussion of the points of interest presented by the text may be concluded with a few remarks on its handling of the 'Buddha-body' theory. The standard doctrine of the Mādhyamikas knows two such bodies corresponding to the samvrtisatya and the paramārthasatya, that of the Vijñānavādins postulates three corresponding with the three svabhāvas.<sup>2</sup> The Ratnagotravibhāga's position is not so clear cut. At iii, 3, it propounds the Mādhyamika view, but at i, 150-152, ii, 21-22, and

f. See E. Lamotte, Le Traité de l'Acte de Vasubandhu, Karmasiddhiprakarana, Introduction (Bruges, 1936).

<sup>2.</sup> For the views of the various schools see the masterly article in Hobogirin under Busshin.

iv, 61, and other passages it has the three regular bodies but under two heads, dharmakaya and rupakaya, the latter covering the sambhogika and nairmanika bodies. Thus the connection with the older view is maintained, and it seems that in this matter also the present text stands midway between the two chief Mahāyāna schools.

Finally let me take this opportunity of expressing my gratitude to the Bihar Research Society for giving me the privilege of editing this important text and for undertaking the onerous task of its publication. To its learned Secretary, Dr. Banerji-Sastri, I am particularly indebted for the infinite trouble he has taken in procuring adequate photographs of the MSS. It is a pleasure to me to have a work published by the premier Society of a province in which I spent some of the best years of my life.

Oxford, December, 1941.

E. H. JOHNSTON

#### ABBREVIATIONS

A Śāradā MS. of the Ratnagotravibhāga from Tibet.

B Nepali Do.

Buddhac. The Buddhacarita of Aśvaghoṣa, Panjab Un. Or.

Publications, 31 and 32.

C Chinese translation of the Ratnagotravibhāga, Taisho Issaikyo edition, No. 1611.

Dasabh. Dasabhūmikasūtra, ed. J. Rahder. Divy. Divyāvadāna, ed. Cowell and Neil.

Kāś. P. Kāśyapaparivarta, ed. von Stael-Holstein.

MBh. Mahābhārata.

Mvy. Mahāvyutpatti, ed. Sakaki.

O Translation of the Ratnagotravibhāga from Tibetan into English, by E. Obermiller, Acta Orientalia, XI, ii, iii and iv.

PW St. Petersburg Sanskrit Dictionary, by Bohtlingk and Roth.

PWK Do., in kürzerer Fassung, by Bohtlingk.

S. The Saundarananda of Asvaghosa, Panjab Un. Or Publications, 1928 and 1932.

T Tibetan translation of the Rainagotravibhaga, Bstan-Hgyur (Narthang ed.), Mdo, XLV.

#### CORRECTIONS

P. 1, line 1, for श्रो read श्री .- P. 4, line 10, insert space after तत: ; line 11, close up space between °व्यूह7 and निवृत्ति ; line 14, add a hyphen after प्रभाव.-P. 6, line 12, for पोडशाकारी read षोडशाकारा.-P. 15, line 7, for दुष्प्रतिवधार्थं read दुष्प्रतिवेधार्थ .-- P. 16, line 13, add a hyphen after वरण; lines 19 and 20, interchange the first letters.—P. 21, line 1, insert space after °योनि2.— P. 22, line 1, for प्रकृतिपरिशुद्धि read प्रकृतिपरिशुद्ध .- P. 27, line 6, close up space between समृद्ध्यादि and प्रभाव .-P. 29, line 4, for उच्यत्ते read उच्यत्ते.—P. 31, line 5, for सम्यक read सम्यक; line 14, for रमभिप्राप्तः read रमिप्राप्तः.-P 36, line 12, for तदिक्छान्तिका read तदिक्छन्तिका -- P. 38, line 21, for 'hakaruna' read 'hakaruna'; line 27, for 'for' read 'for'.-P. 39, line 11, for जिगभों read जिनगभी.-P. 43, line 22, insert a single inverted comma before 'Ayonisoma' -P. 44, line 8, for 'मार्चा read 'मार्चा: -P. 45, line 16, for तेया read ज्ञेया .-- P. 49, line 8, for पयदाप्येत read पर्यदाप्येत.—P. 50, line 5, for श्रीयब्यामः read देशियब्यामः; line 6, for कुशलमल read मूल; line 13, for अज्ञापारमित read 'प्रज्ञापारमिता'; line 14, for 'दाभिम्ड्यां read 'दिभिम्ह्यां --P. 51, line 2, for स्यामाभिम्ख्यां read स्यामभिम्ख्यां.—P. 54, line 3, for सख त्वेष read स खत्वेष; line 13. insert space between पुत्र and धर्मकायो.--P. 56, line 1, for यथासंस्यमिम read यथासंस्यमिमे.-P. 64, line 3, for °त्वगन्तः read °त्वगन्तः 2; line 23, for 'visaya' read 'visarga'.-P. 70, line 3, for द्विचा read द्विचा.--P. 71, line 12, drop hyphen after तत्र-.--P. 74, line 19, for विषयासा read विषयसा .-- P. 75, line 9, भूता read भूत। .- P. 85, line 9, for स्वमाविक read विक°; line 18, add a hyphen after 'guna'-P. 93, 6. for °प्रतिसंख्याय हानि read °प्रतिसंख्यापहानि .-- P. 97, and 11, for ভাষিষ্ণ read ভাষিষ্ণ; line 12, for °काय°; line 14, for द्विषा read द्विषा.-P. 104, up space between सास्ति and प्रातिहार्यम.

# रत्नगोत्रविभागो महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रम्

---:)o(:----

(1b) ओं नमः श्रोवज्रसत्त्वाय<sup>1</sup>।

बुद्धश्च धर्मश्च गणश्च धातु-<sup>2</sup> बोधिर्गुणाः कर्म च बौद्धमन्त्यम्<sup>3</sup> । कृत्स्नस्य शास्त्रस्य शरीरमेतत् समासतो वज्जपदानि सप्त ॥ १ ॥

वज्रोपमस्याधिगमार्थस्य पदं स्थानिमिति वज्रपदम् । तत्र श्रुतिचिन्तामय-ज्ञानदुष्प्रतिवेधादन भिलाप्यस्वभावः प्रत्यात्मवेदनीयोऽथीं वज्रवद्वेदितव्यः । यान्य-क्षराणि तमर्थमभिवदन्ति तत्प्राप्त्यनुकूलमार्गाभिद्योतनतस्तानि तत्प्रतिष्ठाभूत-त्वात् पदिमित्युच्यन्ते । इति दुष्प्रतिवेधार्थेन प्रतिष्ठार्थेन च वज्रपदत्वमर्थ-व्यञ्जनयोरनुगन्तव्यम् । तत्र कतमोऽर्थः कतमद्व्यञ्जनम् । अर्थ उच्यते सप्त-प्रकारोऽधिगमार्थो यदुत बुद्धार्थो धर्मार्थः संघार्थो धात्वर्थो बोध्यर्थो गुणार्थः

- 1. T has instead the usual invocation to all the Buddhas and Bodhisattvas.
  - 2. dhātu, B.
- 3. karma ca (break) ddham acintyam, B; sasns-rgyas phrin-las tha-ma-ste, T.
- 4. The characters dhad ana are lost in the break in B, but C and T agree in the above reading.
- 5. The gap in B has destroyed the characters bhūtatvāt padam i and left the rest of the sentence doubtful; the remains look like ty etad ucyate, but T shows the text with de-dag m gnas zhes brjod-de.
- 6. The characters gamārtho yaduta buddhārtho dha are lost in B's break and have been supplied from T and C:

5

10

10

कर्मार्थश्च । अयमुच्यतेऽर्थः । यैरक्षरैरेष सप्तप्रकारोऽधिगमार्थः सूच्यते प्रका-स्यत इदमुच्यते व्यञ्जनम् । स चैष¹ वज्रपदिनिर्देशो विस्तरेण यथासूत्रमनु-गन्तव्यः ।

अनिदशना ह्यानन्द तथागतः । स न शक्यश्चक्षुषा द्रष्टुम् । अनिभलाप्यो ह्यानन्द धर्मः । स न शक्यः कर्णेन श्रोतुम् $^2$  । असंस्कृतो ह्यानन्द संघः । स न शक्यः कायेन वा चित्तेन वा पर्युपा(2a)सितुम् । इतीमानि त्रीणि वज्रपदानि दृढाध्याशयपरिवर्तानुसारेणानुगन्तव्यानि ।

तथागतिवषयो हि शारिपुत्रायमर्थस्तथागतगोचरः । सर्वश्रावकप्रत्येकबुद्धैरिष तावच्छारिपुत्रायमर्थो न शक्यः सम्यक् स्वप्रज्ञया × × × द्रष्टुं वा प्रत्यवेक्षितुं वा । प्रागेव बालपृथ जनैरन्यत्र तथागतश्रद्धागमनतः । श्रद्धागमनीयो हि शारिपुत्र परमार्थः । परमार्थं इति शारिपुत्र सत्त्वधातोरेतदिधवचनम् । सत्त्वधात्रिरित शारिपुत्र तथागतगर्भस्यैतदिधवचनम् । तथागतगर्भ इति शारिपुत्र धर्मकायस्यैतदिधवचनम् । इतीदं चतुर्थं वज्रपदमन्नत्वापूर्णत्विविदेशपरिवर्तागृसारेणानुगन्तव्यम् ।

- I. The characters dam ucyate vyañjanam / sa cai are lost in B's break and have been supplied from T and C; the latter adds a brief quotation from an unnamed sūtra in support of the statement.
- 2. The characters h sa na śakyate karnena śro are lost in B's break and have been supplied from T and C.
- 3. The characters anugantavyāni / Tathāga are lost in B's break and have been supplied from T. O gives the name of the sūtra as Sthirādhyāsayaparivarta.
- 4. B has a break here; T shows three infinitives, ses-pa (jñātum?), blta-ba, brtag-pa, but the second and the prepositions of the third are not quite certain in B, which is disfigured by a stain.
  - 5. B omits tha.
- 6. B has a break and stain covering four or five characters after  $S\bar{a}ri$ , and goes on with two of the hieroglyphics it uses to fill up a gap and then with sattvadhātor. T shows that only putra is to be supplied.
- 7. Tomits parivarta in the title of the sūtra, possibly right-ly; cf, below.

अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति भगवन् निर्वाणधातोरेतदिधवचनम् । निर्वाण-धातुरिति भगवन् तथागतधर्मकायस्यैतदिधवचनम् । इतीदं पञ्चमं वज्रपद-मार्यश्रीमालासूत्रानुसारेणानुगन्तव्यम् ।

योऽयं शारिपुत्र तथागतिर्निदिष्टो धर्मकायः सोऽयमिविनिर्भागधर्मा । अविनिर्मुक्तज्ञानगुणो यदुत गङ्गानदीवालिकाव्यतिकान्तैस्तथागतधर्मैः । इ(2b)तीदं षष्ठं वज्रपदमन्नत्वापूर्णत्व विदेशानुसारेणानुगन्तव्यम् ।

5

न मञ्जुश्रीस्तथागतः कल्पयति न विकल्पयति । अथवास्यानाभोगेनाकल्प-यतोऽविकल्पयत इयमेवंरूपा किया प्रवर्तते । इतीदं सप्तमं वज्रपदं तथागतगुज-ज्ञानाचिन्त्यविषयावतारिनर्देशानुसारेणानुगन्तव्यम् । इतीमानि समासतः सप्त वज्रपदानि सकलस्यास्य शास्त्रस्योद्देशमुखसंग्रहार्थेन शरीरिमिति वेदितव्यम् ।

IO

स्वलक्षणेनानुगतानि चैषां
यथाक्रमं धारणिराजसूत्रे ।
निदानत स्त्रीणि पदानि विद्याच्चत्वारि धीमज्जिनधर्मभेदात् ॥ २ ॥

15

एषां च सप्तानां वज्जपदानां स्वलक्षणिनदेशेन यथाकममार्यधारणीश्वर-राजसूत्रनिदानपरिवर्तानुगतानि त्रीणि पदानि वेदितव्यानि । तत अर्ध्वमविश-ष्टानि चत्वारि बोधिसत्त्वतथागतधर्मनिदेशभेदादिति । तस्माद्यद्वतम् ।

20

भगवान् सर्वधर्मसमताभिसंबुद्धः सुप्रवर्तितधर्मचक्रोऽनन्तिशिष्यगणसुविनीत इति । एभिस्त्रिभिर्मू लपदेर्यथाकमं त्रयाणां रत्नानामनुपूर्वसमृत्पादसमुदागमव्यव र्द्धनानं वेदितव्यम् । अविशिष्टानि चत्वारि पदानि त्रिरत्नोत्पत्त्यनुरूपहेतुसमुदा- (3a)गमनिर्देशो वेदितव्यः । तत्र यतोऽष्टम्यां बोधिसत्त्वभूमौ वर्तमानः सर्व-

- 1. anūnāpūrņņatva°, B, but cf. above. C gives a longer quotation from the sūtra.
  - 2. B om. ta.
  - 3. B om. padāni, which is given by T and C.
  - 4. The characters tasmā (de-las, T) are lost in a break in B.
- 5. The characters samutpāda and gamavya are lost in two breaks in B, and have been supplied from T's skye-ba hgrub-pa mam-par bzhag-par, with which C agrees in sense.

धर्मविशताप्राप्तो भवित तस्मात् स बोधिमण्डवरगतः सर्वधर्मसमताभिसंबुद्ध इत्युच्यते । यतो नवम्यां बोधिसत्त्वभूमौ वर्तमानोऽनुत्तरधर्मभाणकत्वसंपन्नः¹ सर्वसत्त्वाशयसुविधिज्ञ इन्द्रियपरमपारिमताप्राप्तः सर्वसत्त्वकरेश²वासनानुसंधि-समुद्धातनकुशलो भवित तस्मात् सोऽभिसंबुद्धबोधिः सुप्रवर्तितधर्मचक इत्युच्यते । यतो दशम्यां भूमाव³नुत्तरतथागतधर्मयौवराज्याभिषेकप्राप्त्यनन्तरमनाभोगबुद्ध-कार्याप्रतिप्रश्रव्धो भवित तस्मात् स सुप्रवर्तितधर्मचकोऽनन्तशिष्यगणसुविनीत इत्युच्यते । तां पुनरनन्तशिष्यगणसुविनीततां तद⁴नन्तरमनेन ग्रन्थेन दर्शयित । महता भिक्षसंघेन सार्ध यावदप्रमेयेण च बोधिसत्त्वगणेन सार्धमिति । यथाक्रमं श्रावकबोधौ बुद्धबोधौ च सुविनीतत्वादेवंगण⁵समन्वागतैरिति ।

10

5

ततःश्रावकवोधिसत्त्वगुणवर्णनिर्देशानन्तरमचिन्त्यबुद्धसमाधिवृषभितां  $^6$ प्रतीत्य विपुलरत्नव्यूह्मण्डलव्यूह् $^7$  निर्वृ त्तितथागतपरिषत्समावर्तनिविधिदिव्यद्रव्य $^6$ पूजाविधानस्तुतिमेघाभिसंप्रव (3b)षंणतो बुद्धरत्नगुणविभागव्यवस्थानं वेदितव्यम् । तदनन्तरमुदारधर्मासनव्यूहप्रभाधर्मपर्यायनामगुणपरिकीर्तनतो धर्मरत्नगुणविभागव्यवस्थानं वेदितव्यम् । तदनन्तरमन्योन्यं बोधिसत्त्वसमाधिगोचरविषयप्रभाव संदर्शनतद्विचित्रगुणवर्णनिर्देशतः संघरत्नगुणविभागव्यवस्थानं वेदितव्यम् । तदन-

- 15
- 1. B omits anuttaradharmabhānakatvasampannah, which is supplied from T's bla-na-med-paḥi chos smra-ba-ñid dan ldan-pa, and appears also in C. For dharmabhānakatva in the ninth stage, cf. Dasabh., p. 76, section M.
  - 2. B omits kleśa, which is given by T and C.
  - 3. yato daśamyāv anuttara°, B; sa bcu-pa-la, T.
  - 4. B om. tad; de ma-thag-tu, T.
  - 5. eva guna°, B; de-lta-buhi yon-tan, T.
- 6. vrsabhitām is probably a misreading for vrsabhatām, which occurs repeatedly in the Dašabh.
- 7. For maṇḍalavyūha, a common phrase in this connection T has ḥkhor-gyi khyams, which should stand for maṇḍalamāla.
- 8. B omits dravya, supplied from T's rdzas. Samāvartana in the sense of 'assembling' (so T and O) is unknown; but C suggests, much more probably, that it means 'presents' made to the Tathagata, in accordance with the usual classical sense.
- 9. T seems to read anyonyam as well as B; apparently it is to be construed as an adverb with samdarsana, but anyonya would seem better. C translates it as 'various'.

न्तरं पुनरिप बुद्धरश्म्यभिषेकैरनुत्तरधर्मराजज्येष्ठपुत्रपरमवैशारद्यप्रतिभानोपकर-णतां प्रतीत्य तथागतभूतगुणपरमार्थस्तुतिनिर्देशतश्च महायानपरमधर्मकथावस्तू-पन्यसनतश्च तत्प्रतिपत्तेः परमधर्मेश्वर्यफलप्राप्तिसंदर्शनतश्च यथासंख्यमेषामेव त्रयाणां रत्नानामनुत्तरगुणविभागव्यवस्थानं निदानपरिवर्तावसानगतमेव द्रष्टव्यम्।

ततः सूत्रनिदानपरिवर्तानन्तरं बुद्धधातुः षष्ट्याकारतिद्वशुद्धिगुणपरिकर्म- निर्देशेन परिदीपितः । विशोध्येऽथें गुणवित तिद्वशुद्धिपरिकर्मयोगात् । इमं चार्थव- शमुपादाय दशसु बोधिसत्त्वभूमिषु पुनर्जातरूपपरिकर्मविशेषोदाहरणमुदाहृतम् । अस्मिन्नेव च सूत्रे तथांग(4a)तकर्मनिर्देशानन्तरमिवशुद्धवैड्यंमणिदृष्टान्तः कृतः ।

तद्यथा कुलपुत्र कुशलो मणिकारो मणिशुद्धिसुविधिज्ञः । स मणिगोत्राद-पर्यवदापितानि मणिरत्नानि गृहीत्वा तीक्ष्णेन खारोदकेनोत्क्षात्य³ कृष्णेन⁴ केश-कम्बलपर्यवदापनेन⁵ पर्यवदापयित । न च तावन्मात्रेण वीर्य प्रश्रमभयित । ततः पश्चात् तीक्ष्णेनामिषरसेनोत्क्षात्य खण्डिकापर्यवदापनेन पर्यवदापयित । न च तावन्मात्रेण वीर्य प्रश्रमभयित । ततः स³ पश्चान्महाभैषज्यरसेनोत्क्षात्य सूक्ष्म-वस्त्रपर्यवदापनेन पर्यवदापयिति । पर्यवदापितं चापगतकाचम°िमजातवेंड्यं-

- 1. The characters between prati and natām are uncertain in B, which is rubbed; spobs-pa...ñe-bar bsgrub-pa-la, T. I take upakaraṇa in the sense of 'conferring', but the reading should possibly be upaharaṇatām. C affords no help.
  - 2. T om. punar and viśesa.
- 3. B here and twice below has unmīlya which I conjecture to be a mistake for utkṣālya in view of T's sbasn-nas and C's 'wash'; cf. suprakṣālita of a jewel at Kāś. P., 131, p. 188. Note the Prakrit form khāra.
  - 4. T om. kṛṣṇena.
  - 5. °payavadānena, B, but cf. below.
- 6. °paryayadāpanena, B. I cannot trace the word khandikā anywhere else; T translates bal-gyi la-ba, 'blanket of wool', but C, which I do not quite understand, appears to indicate a cloth of some vegetable fibre.
  - 7. T om. sa.
  - 8. °dāpayayati, B.
- 9. For apagatakācam see Rhys-Davids Stede, Pali Dict., s. kāca and kācin. T has dri-ma (mala).

5

'IO

10

15

मित्युच्यते । एवमेव कुलपुत्र तथागतोऽप्यपिरशुद्धं सत्त्वधातुं विदित्वानित्य-दुःखानात्माशुभोद्वेगकथया संसाराभिरतान् सत्त्वानुद्वेजयित । आर्ये च धर्मविन-येऽवतारयित । न च तावन्मात्रेण तथागतो वीर्य प्रश्नम्भयित । ततः पश्चाच्छून्या-निमित्ताप्रणिहितकथया तथागतनेत्री मवबोधयित । न च तावन्मात्रेण तथागतो वीर्य प्रश्नम्भयित । ततः पश्चादिववर्त्यधर्मचक्रकथया त्रिमण्डलपरिशुद्धिकथया च त्रेतथागतिवषये तान् सत्त्वानवतारयित नानाप्रकृतिहेतुकान् । अवती (4b)णिश्च समानास्तथागतधर्मतामिधगम्यानुत्तरा दक्षिणीया इत्युच्यन्त इति ।

एतदेव विशुद्धगोत्रं तथागतधातुमभिसंधायोक्तम् ।

यथा पत्थरचुण्णम्हि जातरूपं न दिस्सिति । परिकम्मेण तद् दिट्ठं एवं लोके तथागता इति ॥

तत्र कतमे ते बुद्धधातोः षष्ट्याकारिवशुद्धिपरिकर्मगुणाः । तद्यथा चतुरा-कारो बोधिसत्त्वालंकारः । अष्टाकारो बोधिसत्त्वावभासः । षोडशाकारी बोधि-सत्त्वमहाकरुणा । द्वात्रिशदाकारं बोधिसत्त्वकर्म ।

तिन्नदेशानन्तरं बुद्धबोधिः षोडशाकारमहाबोधिकरुणानिदेशेन परिदीपिता। तिन्नदेशानन्तरं बुद्धगुणा दशवलचतुर्वेशारद्याष्टादशावेणिकबुद्धधर्मनिदेशेन परिदीपिताः। तिन्नदेशानन्तरं बुद्धकर्म द्वात्रिशदाकार विरुत्तरतथागतकर्मनिदेशेन परिदीपितम्। एविममानि सप्त वज्जपदानि स्वलक्षणनिदेशतो विस्तरेण यथा-सूत्रमन्गन्तव्यानि। कः पूनरेषामन्दलेषः।

- 1. T translates netrī by tshul, i.e. as equivalent to naya or nyāya.
  - 2. B om. ca, which is supplied from T.
- 3. dakṣiṇī ity ucyante iti, B; T translates dakṣiṇīya by yon-gnas, possibly a mistake for the more correct sbyin-gnas.
- 4. B om. ttha; rdo-yi phyi-ma-la, T; 'stone ore', C, which does not name the sūtra in which this Prakrit verse is found.
- 5. sodaśākārā mahākarunānirdesena, B; byan-chub chen-poḥi sñin-rjeḥi rnam-pa bcu-drug bstan-pas, T; 'which has 16 kinds of Buddha-bodhi mahākaruṇā mind', C, which supports T's reading adopted in the text.
- 6. Possibly B reads dvātrimsadākāram, but C and T certainly as in text.
  - 7. bstan-paḥi sgo-nas (nirdeśamukhena or °mukhato), T.

बुद्धाद्धर्मो धर्मतश्चार्यसंघः संघे<sup>1</sup> गर्भो ज्ञानधात्वाप्तिनिष्ठः । तज्ज्ञानाप्तिश्चाग्रबोधिर्बलाद्यै-धेंमै र्युवता सर्वसत्त्वार्थकृद्भि : ।। ३ ।।

उक्तः शास्त्रसंबन्धः ।

. 5

10

इदानीं श्लोकानामर्थो वक्तव्यः । ये सत्त्वास्तथागतेन² विनीतास्ते तथागतं शरणं गच्छन्तो धर्मतानिष्यन्दा $^3$ भिप्रसादेन (5a) धर्म च संघं च शरणं गच्छन्ति । अतस्तत्प्रथमतो बुद्धरत्नमिष्ठकृत्य श्लोकः ।

यो बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्धः स्वयं । बुद्ध्वा चाबुधबोधनार्थमभयं मार्गं दिदेश ध्रुवम् । तस्मै ज्ञानकृपासिवज्रवरधृग्दुःखाङ्क्यरैकच्छिदे । नानादृग्गहनोपगूढविमतिप्राकारभेत्रो नमः ॥ ४ ॥

अनेन किं दर्शयति।

असंस्कृतमनाभोगमपरप्रत्ययोदितम् । बुद्धत्वं ज्ञानकारुण्यशक्त्युपेतं द्वयार्थवत् ॥ ५ ॥

15

अनेन समासतो 5ऽष्टाभिर्गुणैः संगृहीतं बुद्धत्वमुद्भावितम् । अप्टौ गुणाः कतमे । असंस्कृतत्वमनाभोगतापरप्रत्ययाभिसं बोधिर्ज्ञानं करुणा शवितः स्वार्थसपत् परार्थसपदिति ।

- 1. T (tshogs-las) and possibly C read sanghād, but B's sanghe gives the better sense, as the Tathāgatagarbha is in each member of the community and by its working leads to the acquisition of knowledge and the realization of the dhātu (=dhatu).
  - 2. B adds ca, which T om.
  - 3. °nihsyandā°, B.
  - 4. °aikacchede, B against the metre. T and C om. eka.
  - 5. B om. to.

5.

10

15

20

अनादिमध्यनिधनप्रकृतत्वादसंस्कृतम् । शान्तधर्मशरीरत्वादनाभोगिमिति स्मृतम् ॥ ६ ॥ प्रत्यात्ममधिगम्यत्वादपरप्रत्ययोदयम् । ज्ञानमेवं त्रिधा बोधात् करुणा मार्गदेशनात् ॥ ७ ॥ शक्तिर्ज्ञानकृपाभ्यां तु दुःखक्लेशनिबर्हणात् । त्रिभिराद्यैर्गुणैः स्वार्थः परार्थः पश्चिमैस्त्रिभिः ॥ ८ ॥

संस्कृतविपर्ययेणासंस्कृतं वेदितव्यम् । तत्र संस्कृतमुच्यते यस्योत्पादोऽपि प्रज्ञायते स्थितिरिप भङ्गोऽपि प्रज्ञायते । तदभावाद्बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनमसंस्कृत-धर्मकाय¹प्रभावितं द्रष्टव्यम् । सर्वप्रपञ्चिवकल्पोपशान्तत्वादनाभोगम् । स्वयं-भूज्ञानाधिगम्यत्वादपरप्रत्ययोदयम् । उ(5b)दयोऽत्राभिसंबोधोऽभिप्रेतोत्पादः । इत्यसंस्कृतादप्रवृत्तिलक्षणादिप तथागतत्वाद³नाभोगतः सर्वसंबुद्धकृत्यमा संसारकोटेरनुपरतमनुपच्छित्रं प्रवर्तते ।

इत्येवमत्यद्भृताचिन्त्यविषयं बुद्धत्वमश्रुत्वा परतः स्वयमनाचार्यकेण स्वयंभूज्ञानेन निरिभलाप्यस्वभावतामिभसंबुध्य तदनुबोधं प्रत्यबुधानामिप जात्यन्धानां परेषामनुबोधाय तदनुगामिमार्गव्युपदेशकरणादनुत्तरज्ञानकरुणान्वितत्वं
वेदितव्यम् । मार्गस्याभयत्वं लोकोत्तरत्वात् । लोकोत्तरत्वमपुनरावृत्तितश्च ।
यथाक्रमं परदुःखक्लेशमूलसमुद्धातं प्रत्यनयोरेव तथागतज्ञानकरुणयोः शिवतरिसविष्वदृष्टान्तेन परिदीपिता । तत्र दुःखमूलं समासतो या काचिद्भवेषु नामरूपाभिनिवृंत्तिः । क्लेशमूलं या काचित्सत्कायाभिनिवेशपूर्विका दृष्टिविचिकित्सा च । तत्र नामरूपसंगृहीतं दुःखमभिनिवृंत्तिलक्षणत्वादङ्करस्थानीयं वेदित-

- 1. odharmatrayao, B. T and C as in text.
- 2. T's hdod-kyi skye-ba ni ma-yin-no shows that it read 'sam-bodho nābhipretotpādah, which does not mean 'here the word udaya is to be understood in the sense of thorough cognition, but not in that of origination', as O gives it. C's rendering is unrecognizable in the Sanskrit.
- 3. T's reading de-bzhin gśegs-pa de-ñid-kyi phyir (Tathā-gatatattvād) is not supported by C.
- 4. Here and in the next sentence but one B has onivitic but T's grub-pa, corresponding to the text, must be right.

व्यम् । तच्छेत्त्वे तथागतज्ञानकरुणयोः शक्तिरसिद्ष्टान्तेनोपमिता वेदितव्या । द्ष्टिविचिकित्सासंगृहीतो दर्शनमार्गप्रहेयः वलेशो लौकिकज्ञानद्रवगाहो दुर्भेद-त्वाद्वनगहनोपगृढप्राकारसद्शः । तद्भेतृत्वात् तथागतज्ञानकरुणयोः शक्तिवं ज्ञ-दष्टान्तेनोपमिता वेदितव्या।

- (6a) इत्येते यथोद्दिष्टाः षट् तथागतगुणा विस्तरविभागनिर्देशतोऽन-यैवानुपूर्व्या सर्वबुद्धविषयावतारज्ञानालोकालंकारसूत्रानुसारेणानुगन्तव्याः । तत्र यदुक्तमनुत्पादोऽनिरोध इति मञ्जुश्रीस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्संबुद्ध एष इत्यनेन तावदसंस्कृतलक्षणस्तथागत इति परिदीपितम् । यत्प्नरनन्तरं विमलवेड्र्यंपृथिवी-शक्तप्रतिबिम्बोदाहरणमादिं कृत्वा यावन्नवभिरुदाहरणैरेतमेवान्त्पादानिरोध-तथागतार्थमधिकृत्याह<sup>2</sup>। एवमेव मञ्जुश्रीस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्संबुद्धो नेञ्जते न विठपति<sup>3</sup> न प्रपञ्चयति न कल्पयति न विकल्पयति । अकल्पोऽविकल्पो<sup>4</sup>ऽचित्तोऽ-मनसिकारः शीतीभूतोऽन्त्पादोऽनिरोघोऽदृष्टोऽश्रुतोऽनाघ्रातोऽनास्वादितोऽस्पृष्टो-ऽनिमित्तोऽविज्ञप्तिकोऽविज्ञपनीय इत्येवमादिरुपशमप्रभेदप्रदेश⁵निर्देशः । स्वित्रयासु सर्वप्रपञ्चविकल्पोपशान्तत्वादनाभोगस्तथागत इति परिदीपितम्। तत ऊर्ध्वमुदाहरणनिर्देशादवशिष्टेन ग्रन्थेन सर्वधर्मतथताभिसंवोधमुखेष्वपर-प्रत्ययाभिसंबोधस्तथागतस्य परिदीपितः । यत्पुनरन्ते षोडशाकारां तथागतबोधिं निर्दिश्यैवमाह । तत्र मञ्जूश्रीस्तथागतस्यैवंरूपान् सर्वधर्मानभिसंबुध्य सत्त्वानां च धर्मधातुं व्य(6b)वलोक्याश्द्धमविमलं साङ्गनं विक्रीडिता नाम $^7$  सत्त्वेषु
  - 1. T om. marga, but C has it.
- 2. T om. anutpādānirodhatathāgata, but C supports B's reading. For the nine examples see iv, 13ff.
- 3. T translates vithapati by sems-par byed-pa, 'thinks'; C similarly. The Mvy. gives rnam-par bsgrub-pa as the equivalent.
- 4. B omits akalpo 'vikalpo, which are supplied from T, as C has one of them.
- 5. T om. pradeśa, and C translates it by the equivalent of laksana, so that it should mean 'designation' therefore (Soothill and Hodous, Dict. of Chinese Buddhist Terms, 309b).
- 6. Tom. abhisambodhas Tathāgatasya and apparently read aparapratyayatvam paridipitam. C supports B's readings.
- 7. B om. ma; zhes-bya-baki, T. I can find no parallel to this use of vikrīditā as a feminine noun meaning 'taking compassion on'.

5

10

15

IO

15

महाकरुणा प्रवर्तत इति । अनेन तथागतस्यानुत्तरज्ञानकरुणान्वितत्वमुद्भावितम् । तत्रैवंस्त्यान् सर्वधर्मानिति यथापूर्वा निर्विष्टानभावस्वभावात् । अभिसंबुध्येति यथाभूतमविकल्पबुद्धज्ञानेन ज्ञात्वा । सत्त्वानामिति नियतानियतिमध्यानियत-राशिव्यवस्थितानाम् । धर्मधातुमिति स्वधर्मताप्रकृतिनिर्विशिष्टतथागतगर्भम् । व्यवलोक्येति सर्वाकारमनावरणेन बुद्धचक्षुषा दृष्ट्वा । अगुद्धं क्लेशावरणेन बाल-पृथग्जनानाम् । अविमलं ज्ञेथाव्ररणेन श्रावकप्रत्येकवृद्धानाम् । साङ्गनं तदुभयान्यतमविशिष्टतया बोधिसत्त्वानाम् । विक्रीडिता विविधा संपन्नविनयोपायमुखेषु सुप्रविष्टत्वात् । सत्त्वेषु महाकरुणा प्रवर्तत इति समतया सर्व सत्त्वनिमित्तम-भिसंबुद्ध वोधेः स्वधर्मताधिगमसंप्रापणाशयत्वात् । यदित उद्यंमनुत्तरज्ञानकरुणा-प्रवृत्तेरसमधर्मचकप्रवर्तनाभिनिर्हारप्रयोगाश्रंसनिमयमनयोः परार्थकरणे शक्तिवर्वेदित्वया । तत्रैषामेव यथाकमं षण्णां तथागतगुणानामाद्यैस्त्रिभिरसंस्कृतादिभियौंगः स्वार्थसंपत् । त्रिभरविशिष्टेर्जानादिभिः परार्थसंपत् । अपि खलु ज्ञानेन परमनित्योपशान्तिपदस्वाभिसंबोधिस्थान (७०)गुणात् स्वार्थसंपत् परिदोपिता । करुणाशिक्तभ्यामनुत्तरमहाधर्मचकप्रवृत्तिस्थान गणात् परार्थसंपत् परार्थसंपत् । करुणाशिकतभ्यामनुत्तरमहाधर्मचक्तप्रवृत्तिस्थान गणात् परार्थसंपिति ।

अतो<sup>क्ष</sup> बुद्धरत्नाद्धर्मरत्नप्रभावनेति तद<sup>9</sup>नन्तरं तदधिकृत्य रुलोकः ।

यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्यः सतो नासतो 10 ऽशक्चस्तर्कं यितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः ।

- 1. go-rim ji-lta-ba (yathākramam), T; but C, 'as said above'.
- 2. gdul-byahi thabs-kyi sgo sna-tshogs-pa grub-pa-la (vividheşu sampannavineyopāyamukheşu?), T.
  - 3. T om. mahākaruņā, but C has it.
  - 4. T om. sarva, but C has it.
  - 5. T om. buddha, but C has it.
- 6. T adds here yogah (ldan-pa), which can however equally well be understood from the previous sentence.
  - 7. T om. sthāna.
  - 8. B om. ato, supplied from T.
- 9. B om. tad, supplied from T. Cf. the introductory sentence to verse 13 below.
  - 10. nāsatah śakyas, B; mi-nus, T, confirmed by C.

तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्वण¹रागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः ॥ ९ ॥

अनेन किं दिशतम्।

अचिन्त्याद्वयनिष्कल्पशुद्धिव्यक्तिविपक्षतः

यो येन च विरागोऽसौ धर्मः सत्यद्विलक्षणः ॥ १० ॥

अनेन समासतोऽष्टाभिर्गुणैः संगृहीतं धर्मरत्नमुद्भावितम् । अष्टौ गुणाः कतमे । अचिन्त्यत्वमद्वयता निर्विकल्पता शुद्धिरभिव्यक्तिकरणं प्रतिपक्षता विरागो विरागहेतुरिति ।

निरोधमार्गसत्याभ्यां संगृहीता विरागिता । गुणैस्त्रिभिस्त्रिभिञ्चैते वेदितव्ये यथाक्रमम् ॥ ११ ॥

एषामेव यथाकमं षण्णां गुणानां त्रिभिराद्यैरिचन्त्याद्वयनिर्विकल्पतागुणैनिरोधसस्यपिरदीपनाद्विरागसंग्रहो वेदितव्यः । त्रिभिरविशिष्टैः शुद्ध्यभिव्यक्तिप्रतिपक्षतागुणैर्मार्गसत्यपिरदीपनाद्विरागहेतुसंग्रह इति । यश्च विरागो निरोधसत्यं
येन च विरागो मार्गसत्येन तदुभयमभिसमस्य व्यवदानसत्य (7b)द्वयलक्षणो
विरागधर्म इति परिदीपितम् ।

अतर्क्चत्वादलाप्यत्वादार्यज्ञानादिचन्त्यता । शिवत्वादद्वयाकल्पौ शुद्ध्यादि त्रयमर्कवत् ॥ १२ ॥

समासतो निरोधसत्यस्य त्रिभिः कारणैरचिन्त्यत्वं वेदितव्यम् । कतमै-स्त्रिभिः । असत्सत्सदसन्नोभयप्रकारैक्चतुभिरिप तर्कागोचरत्वात् । सर्वरुतरिवत-घोषवाक्पथनिरुक्तिसंकेतव्यवहाराभिलापैरनभिलाप्यत्वात् । आर्याणां च प्रत्या-त्मवेदनीयत्वात् ।

1. In this text ārambaņa replaces the more usual ālambana. Cf. Pali ārammaņa.

15

10

5

20

<sup>2.</sup> tribhis tribhir eva, By, di-dag dan yon-tan gsum gsum-kyis, T. Ete is required to show that the line refers to the two Truths.

15

20

तत्र निरोधसत्यस्य कथमद्वयता निर्विकल्पता च वेदितव्या । यथोक्तं भगवता² । शिवोऽयं शारिपुत्र धर्मकायोऽद्वयधर्माविकल्पधर्मा । तत्र द्वयमुच्यते कर्म क्लेशार्रच । विकल्प उच्यते कर्मक्लेशसमुदयहेतुरयोनिशोमनसिकारः । तत्प्रकृति-निरोधप्रतिवेधाद् द्वयविकल्पासमुदाचारयोगेन यो दुःखस्यात्यन्तमनुत्पाद इद-मुच्यते दुःखनिरोधसत्यम् । न खल् कस्यचिद्धर्मस्य विनाज्ञाद्दुःखनिरोधसत्यं परि-5 दीपितम् । यथोक्तम् । अन्त्पादानिरोधे मञ्जूश्रीश्चित्तमनोविज्ञानानि न³ प्रवर्तन्ते । यत्र चित्तमनोविज्ञानानि न प्रवर्तन्ते तत्र न कश्चित्परिकल्पो येन परि-कल्पेनायोनिशोमनसिकुर्यात् । स योनिशोमनसिकारप्र(8a)युक्तोऽविद्यां न समु-त्यापयति । यच्चाविद्यासमृत्थानं तद् द्वादशानां भवाङ्गानामसमृत्थानम् । साजाति-रिति विस्तरः 1 यथोक्तम् 1 न खलु भगवन् धर्मविनाशो दुःखनिरोधः । दुःख-निरोधनाम्ना भगवन्ननादिकालिकोऽकृतोऽजातोऽनुत्पन्नोऽक्षयः क्षयापगतः नित्यो ध्रुवः शिवः शाश्वतः प्रकृतिपरिश्दः सर्वक्लेशकोशिविनिर्मुवतो गङ्गा वालिका-व्यतिवृत्तैरविनिर्भागैरचिन्त्यैर्बुद्धधर्मैः समन्वागतस्तथागतधर्मकायो देशितः । अयमेव च भगवंस्तथागतधर्मकायोऽविनिर्मुक्तकलेशकोशस्तथागतगर्भः सूच्यते । इति सर्वविस्तरेण यथास्त्रमेव दु:खनिरोधसत्यव्यवस्थानमनुगन्तव्यम् ।

अस्य खलु दु:खनिरोधसंज्ञितस्य तथागतधर्मकायस्य प्राप्तिहेतुरविकल्प-ज्ञानदर्शनभावनामार्गस्त्रिविधेन साधर्म्येण दिनकरसदशः वेदितव्यः । विशुद्धिसाधर्म्येण सर्वोपक्लेशमलविगतत्वात् । रूपाभिव्यवितकरणसाधर्म्येण सर्वाकारज्ञेयावभासकत्वात । तमःप्रतिपक्षसाधम्येण च सर्वाकारसत्यदर्शन वि-बन्धप्रतिपक्षभूतत्वात् ।

- 1. veditavye would be more regular.
- 2. From the Anunatvāpūrņatvanirdešaparivarta according to C.
- B om. na, which T has. C omits the sentence. The quotation is noted by O as from the Jnanalokalamkarasutra.
  - 4. T had ityādi vistarah.
  - 5. From the Āryaśrīmālāsūtra.
  - 6. T reads Gangānadī°, which is perhaps preferable.
- 7. C adds amuktajñair and another adjective ('not different'?).
- 8. sarvākāratv(?)adarsana°, B; dben mthon-bahi dgegs-kyiernam-pa thams-cad-kyi, T. C om. satya.

विबन्धः पुनरभूतवस्तुनिमित्तारम्बणमनिसकारपूर्विका रागद्वेषमोहोत्पत्तिरनुशयपर्युत्थानयोगात् । अनुशयतो हि बालानाम (8b) भूतमतत्स्वभावं वस्तु
शुभाकारेण वा निमित्तं भवित रागोत्पत्तितः । प्रतिघाकारेण वा द्वेषोत्पत्तितः ।
अविद्याकारेण वा मोहोत्पत्तितः । तच्च रागद्वेषमोहिनिमित्तमयथाभूतमारम्बणं
कुर्वतामयोनिशोमनिसकारिचत्तं पर्याददाति । तेषामयोनिशोमनिसकारपर्यवस्थितचेतसां रागद्वेषमोहानामन्यतमक्लेशसमुदाचारो भवित । ते ततोनिदानं
कायेन वाचा मनसा रागजमिप कर्माभिसंस्कुर्वन्ति । द्वेषजमिप मोहजमिप कर्माभिसंस्कुर्वन्ति । कर्मतश्च पुनर्जन्मानुबन्ध् एव भवित । एवमेषां बालानामनुशयवतां निमित्तग्राहिणामारम्बणचिरतानामयोनिशोमनिसकारसमुदाचारात्
क्लेशसमुदयः । क्लेशसमुदयात् कर्मसमुदयः । कर्मसमुदयाज्जन्मसमुदयो भवित ।
स पुनरेष सर्वाकारक्लेशकर्मजन्मसंक्लेशो बालानामेकस्य धातोर्यथाभूतमज्ञानाददर्शनाच्च² प्रवर्तते ।

स च तथा द्रष्टव्यो यथा परिगवेषयन्न तस्य³ किंचि⁴न्निमित्तमारम्बणं वा पश्यित । स यदा न⁵ निमित्तं नारम्बणं वा पश्यित तदा भूतं पश्यित । एवमेते धर्मास्तथागतेनाभिसंबुद्धाः समतया समा इति । य एवमसतश्च निमित्तारम्ब-णस्यादर्शनात् सतश्च यथाभूत (9a)स्य परमार्थसत्यस्य दर्शनात् तदुभयोरनुत्के-पाप्रक्षेपसमताज्ञानेन सर्वधर्मसमताभिसंबोधः सोऽस्य सर्वाकारस्य तत्त्वदर्शनिब-बन्धस्य प्रतिपक्षो वेदितव्यो यस्योदयादितरस्यात्यन्तमसंगितरसमवधानं प्रवर्तते । स खल्वेष धर्मकायप्राप्तिहेतुरिवकल्पज्ञानदर्शनभावनामार्गो विस्तरेण यथासूत्रं प्रज्ञापारिमतानुसारेणानुगन्तव्यः ।

अतो महायानधर्मरत्नादवैवितिकबोधिसत्त्वगणरत्नप्रभावनेति तदनन्तरं तदिषक्रत्य श्लोकः ।

5

10

15

20

<sup>1. °</sup>samudācārā, B. T reads °samudayāt (kun hbyun-ba-las).

<sup>2.</sup> T om. adarśanāc ca, but C gives it.

<sup>3.</sup> B om. tasya; deḥi, T. C implies the text reading.

<sup>4.</sup> kamcin, B.

<sup>5.</sup> B om. na, which is required by the context.

<sup>6.</sup> Tom. iti, and B has an illegible hieroglyphic for the first i.

10

15

ये सम्यक प्रतिविध्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया वलेशास्वभावेक्षणात् । सर्वत्रानुगतामनावृतिधयः पश्यन्ति संबुद्धतां रे तेभ्यः सत्त्वविंशुद्ध्यनन्तविषयज्ञानेक्षणेभ्यो नमः ॥ १३॥ अनेन किं दिशतम्। यथावद्यावदध्यात्मज्ञानदर्शनशुद्धितः

धीमतामविवर्त्यानामनुत्तरगुणैर्गणः ॥ १४ ॥

अनेन समासतोऽवैवर्तिकबोधिसत्त्वगणरत्नस्य द्वाभ्यामाकाराभ्यां² वद्भाविकतया यावद्भाविकतया च लोकोत्तरज्ञानदर्शनविशुद्धितोऽ<sup>3</sup>नुत्तरगुणान्वि-तत्वमु⁴द्भावितम् ।

> यथावत्तज्जगच्छान्तधर्मतावगमात् स च । प्रकृतेः परिशुद्धत्वात् क्लेशस्यादिक्षयेक्षणात्⁵ ॥ १५ ॥

तत्र यथावद्भाविकता कृत्स्न (9b)स्य पुद्गलभर्माख्यस्य जगतो यथावस्त्रैरा-त्म्यकोटेरव<sup>7</sup>गमाद्वेदितच्या । स चायमवगमोऽत्यन्तादिशान्तस्वभावतया पृद्गल-धर्माविनाशयोगेन समासतो द्वाभ्यां कारणाभ्याभुत्पद्यते । प्रकृतिप्रभास्वरता-दर्शनाच्च<sup>8</sup> चित्तस्यादिक्षयनिरोधदर्शनाच्च<sup>9</sup> तद्पक्लेशस्य । तत्र या चित्तस्य

- 1. sambaddhatām, B apparently.
- 2. T reads kāraṇābhyām (rgyu) for ākārābhyam. For yathāvadbhāvikatā and yāvadbhāvikatā see Bodhisattvabhūmi (ed. Wogihara), Index s.v., though used somewhat differently there. T translates them by ji-lta-ba-bzhin yod-pa and ji-sñed yod-pa.
  - °visuddhi 'nuttara', B; dag-pahi phyir, T.
  - °ānvitam, B; ldan-pa-ñid, T. C om. the entire sentence.
- °ādikṣaṇāt, B (two syllables short); gdon-nas zad-phyir (ādikṣayāt), T. That the two defective readings should be combined is shown by the third sentence of the commentary.
  - 6. odharmāksasya, B; chos dan gan-zag ces-bya-bahi,
  - 7. koter anavagamād, B; C and T om. the negative.
  - 8. pratiprabhāsvaratādaršāc ca, B.
  - 9. B om. dha.

10

प्रकृतिप्रभास्वरता यश्च तदुपवलेश इत्येतद् द्वयमनास्रवे धातौ कुशलाकुशलयो-श्चित्तयोरेकचरत्वाद् द्वितीयचित्तानिभसंधानयोगेन परमदुष्प्रतिवेध्यम् । अत आह<sup>1</sup>। क्षणिकं भगवन् कुशलं चित्तम् । न क्लेशैः संक्लिश्यते<sup>2</sup>। क्षणिकमकुशलं चित्तम् । न संक्लिष्टमेव तिच्चत्तं वलेशैः । न भगवन् क्लेशास्तिच्चत्तं स्पृशन्ति । कथमत्र भगवन्नस्पर्शनधर्मि चित्तं तमः विलष्टं भवति । अस्ति च भगवस्रुपवलेशः । अस्त्युपिक्लष्टं चित्तम् । अथ च पुनर्भगवन् प्रकृतिपरिशुद्धस्य चित्तस्यो विक्लेशार्थो दुष्प्रतिवेध्यः । इति विस्तरेण यथावद्भाविकतामारभ्य दुष्प्रतिवधार्थनिदेशो । यथासूत्रमनुगन्तव्यः ।

### यावद्भाविकता ज्ञेयपर्यन्तगतया धिया । सर्वसत्त्वेषु सर्वज्ञधर्मतास्तित्वदर्शनात् ।। १६ ॥

तत्र यावद्भाविकता सर्वज्ञेयवस्तुपर्यन्तगतया लोकोत्तरया प्रज्ञया सर्व-7 सत्त्वेध्वन्तशस्ति श्र्यंग्योनिगतेष्विप तथागतगर्भास्तित्वदर्शनाद्वेदितव्या । तच्च दर्शनं बोधिसत्त्वस्य प्रथमायामेव बोधिसत्त्वभूमावुत्पद्यते सर्वत्रगार्थेन धर्मधातु-प्रतिवेधात् ।

- 1. From the Āryaśrīmālāsūtra.
- 2. B om. śya.
- 3. B is not clear, reading these two sentences as one and having an illegible character after citta, which I take to be nna (i.e. cittan na samklisṭam). The text above agrees with T and C, except that T om. tac.
- 4. B om. from °pakleśārtho to loko° four lines below, and the passage has been added above in a xiv century hand.
- 5. T, if not corrupt, seems to read dusprativedhantaranir-deso (rtogs-par bkah-bahi bar bstan-pa).
- 6. C treats this kārikā as prose and gives a very free rendering.
- 7. B om. sarva, supplied from T and rendered necessary by the kārikā.
  - 8. antaśa, B.
  - 9. °gāthena, B. T reads sarvatragārthe (don-du).

IO

15

## इत्येवं योऽवबोधस्तत्प्रत्यात्मज्ञानदर्शनम् । तच्छुद्धिरमले धातावसङ्गाप्रतिघा ततः ॥ १७ ॥

इत्येवमनेन प्र(100)कारेण यथावद्भाविकतया च यावद्भाविकतया च लोकोत्तरमार्गावबोधस्तदार्याणां प्रत्यात्ममनन्यसाधारणं लोकोत्तरज्ञानदर्शनम्-भिप्रेतम्। तच्च समासतो द्वाभ्यां कारणाभ्यामितरप्रादेशिकज्ञानदर्शनमुपनिधाय सुविशुद्धिरित्युच्यते। कतमाभ्यां द्वाभ्याम्। असङ्गत्वादप्रतिहतत्वाच्च। तत्र यथावद्भाविकतया सत्त्वधातुप्रकृतिविशुद्धविषयत्वादसङ्गम् यावद्भाविकतया-नन्तज्ञेयवस्तुविषयत्वादप्रतिहतम्।

### ज्ञानदर्शनशुद्ध्या \* बुद्धज्ञानादनुत्तरात् । अवैवर्त्याद्भवन्त्यार्याः शरणं सर्वदेहिनाम ॥ १८ ॥

इतीय ज्ञानदर्शनशृद्धि<sup>3</sup>रिविनिवर्तनीयभूमिसमारूढानां बोधिसत्त्वानामनुत्तरा-यास्तथागतज्ञानदर्शनिवशुद्धेरुपनिषद्गतत्वादनुत्तरा वेदितव्या तदन्येभ्यो वा दान शीलादिभ्यो बोधिसत्त्वगुणेभ्यो यद्योगादिविनिवर्तनीया बोधिसत्त्वाः शरण भूता भवन्ति सर्वसत्त्वानामिति ।

श्रावकसंघरत्नाग्रहणं बोधिसत्त्वगणरत्नानन्तरं तत्पूजानर्हत्वात् । न हि जातु पण्डिता बोधिसत्त्वश्रावकगुणान्तरज्ञा महाबोधिविपुलपुण्यज्ञानसंभारापूर्य-माणज्ञान<sup>6</sup>करुणामण्डलमप्रमेयसत्त्वधातुगणसंताना<sup>7</sup>वभासप्रत्युपस्थितमनुत्तरतथागत-

- 1. pratyātmavedyajñāna°, B (two syllables in excess). T om. tedya and appears to omit iti, reading eva (ñid) instead. C vreats the verse as prose.
- 2. Pāda a is one syllable short in B; T has nothing to represent it and C is no help.
  - 3. T om. "suddhir, but C has it.
- 4. Tom. dāna°, but Chas it. These ablatives are governed by anuttarā. Vā, for which Thas ñid, is here equivalent to eva.
- 5. tatprajñānatatvāt, B; de mchod-par hos-pa ma-yin-pahi-phyir, T, which C corroborates. C adds after this sentence a kārikā enumerating the ten vasitās of the Bodhisattva with a commentary on it.
  - 6. śes-rab dan sñin-rje (prajnākarunā°), T.
- 7. T om. ganasamtāna, which is required to balance svasamtāna below.

पूर्णचन्द्र (10b) गमनानुकूलमार्गप्रतिपन्नं बोधिसत्त्वनवचन्द्रमुत्सृष्य प्रादेशिकज्ञान-निष्ठागतमि तारारूपवत् स्वसंतानावभासप्रत्युपस्थितं श्रावकं नमस्यन्ति । परिहतिकियाशयिवशुद्धेः गं संनिश्रयगुणेनैव हि प्रथमचित्तोत्पादिकोऽपि बोधिसत्त्वो निरनुकोशमनन्यपोषि गण्यमनास्रवशीलसंवरिवशुद्धिनिष्ठागतमार्यश्रावकमभिभव-ति । प्रागेव तदन्यैर्दशवशितादिभिर्बोधिसत्त्वगुणैः । वक्ष्यति हि ।

5

यः शीलमात्मार्थकरं विभित्ति दुःशीलसत्त्वेषु दयावियुवतः । आत्मंभरिः शीलधनप्रशुद्धो विशुद्धशीलं न तमाहुरार्यम् ॥ यः शीलमादाय परोपजीव्यं करोति तेजोऽनिलवारिभ्वत् । कारुण्यमुत्पाद्य परं परेषु स शीलवांस्तत्प्रतिरूपकोऽन्य इति ॥

10

तत्र केनार्थेन किमधिकृत्य भगवता शरणत्रयं प्रज्ञप्तम् ।

शास्तृशासनशिष्यार्थैरिधक्तत्य त्रियानिकान् । कारत्रयाधिमुक्तांश्च प्रज्ञप्तं शरणत्रयम् ॥ १९ ॥

15

- 1. T reads rnam-par ma-dag-paḥi phyir-ro (°āśayāviśuddheḥ), taking it as an adjunct to the previous sentence; but C confirms B. But should not the reading be °viśuddhisamniśraya°?
- 2. Poșin is recorded by the PW only from the Kathāsa-ritsāgara.
- 3. ātmārthikaram, B; bdag-don byed-par, T. The source of these two verses is not known.
- 4. This is perhaps the earliest recorded occurrence of atmambhari, which is known from the Amarakośa and the Harsacarita (Schmidt, Nachträge).
- 5. °dhanasasuddha, B against the metre; nor-gyis rab dag-pa, T. Sudh with pra is not recorded elsewhere, but prasuddhi occurs MBh. (Poona ed.), V, 37, 29, in exactly the same position in a tristubh, having apparently been chosen for metrical reasons.
- 6. B om. pra, and T seems to read vijñaptam (rnam-par bzhag-pa); but the repeated use of prajñaptam in the commentary makes the text reading certain.

10

15

बुद्धः शरणमग्र्यत्वाद् द्विपदानामिति शास्तृगुणोद्भावनार्थेन बुद्धभावायोपग-तान् बोधिसत्त्वान् पुद्गलान् बुद्धे च परमकारिकयाधिमुक्तानिधकृत्य देशितं प्रज्ञप्तम् ।

धर्मः शरणमग्र्यत्वाद्विरागाणामिति शास्तुः शासन $^1$ गुणोद्भावनार्थेन स्वयं प्रतीत्य $^2$  गम्भीरधर्मानुबोधायोपगतान् प्र(11a)त्येकबुद्धयानिकान् पुद्गलान् धर्मे च परमकारिकयाधिमुक्तानिधकृत्य देशितं प्रज्ञप्तम् ।

संघः शरणमग्र्यत्वाद्गणानामिति शास्तुः शासने सुप्रतिपन्नशिष्यगुणोद्भाव-नार्थेन परतः श्रवघोषस्या³नुगमायोपगतान् श्रावकयानिकान् पुद्गलान् संघे च परमकारिकयाधिमुक्तानिधकृत्य देशितं प्रज्ञप्तम् । इत्यनेन समासतिस्त्रविधेना-र्थेन षट् पुद्गलानिधकृत्य प्रभेदशो भगवता संवृतिपदस्थानेन सत्त्वानामनुपूर्व-नया वतारार्थिमिमानि त्रीणि शरणानि देशितानि प्रज्ञप्तानि ।

## त्याज्यत्वान् मोषधर्मत्वादभावात् सभयत्वतः । धर्मो द्विधा⁵र्यसंघश्च नात्यन्तं शरणं परम् ॥ २० ॥

द्विविधो धर्मः । देशनाधर्मोऽधिगमधर्मश्च । तत्र देशनाधर्मः सूत्रादिदेश-नाया नामपदव्यञ्जनकायसंगृहीतः । स च मार्गाभिसमयपर्यवसानत्वात् को-लोपम इत्युक्तः । अधिगमधर्मो हेतुफलभेदेन द्विविधः । यदुत मार्गसत्यं निरोध-

- 1. T om. śāsana.
- 2. B reads svayam gambhīrapratītyadharmā°, but T and C give the order followed above. C gives an expanded commentary at this point.
- 3. sravaghoṣāyonu°, B; thos-paḥi sgraḥi rjesu, T. The dative does not seem to be a possible construction.
- 4. T's tsheg-pa-la rim-gyis suggests anupūrvayāna°; C probably had the text reading.
- 5.  $vidh\tilde{a}^{\circ}$ , B; chos rnams (for rnam)  $g\tilde{n}is$ , T. 'the twofold dharma', C.
- 6. The text is uncertain, though the meaning is clear. I follow B; but T runs mdoḥi sde-la sogs-pa bstan-pa brjod-pa-ste min etc. (apparently sūtrāntādideśanocyate nāma). C does not show the exact wording, but probably read sūtrādio.
- 7. kola, 'boat', is only known from Divy., 56, and the lexicons.
  - 8. °dhamo, B.

सत्यं च । येन यदिधगम्यत इति कृत्वा । तत्र मार्गः संस्कृतलक्षणपर्यापन्नः । यत् संस्कृतलक्षणपर्यापन्नः तन् मृषामोषधीम । यन् मृषामोषधीम तदसत्यम् । यदसत्यं तदिनित्यम् । यदिनित्यं तदशरणम् । यश्च तेन मार्गेण निरोधोऽधिगतः सोऽपि श्रावकनयेन प्रदीपोच्छेदवत् क्लेशदुः खाभावमात्रप्रभावितः । न चाभावः  $^2$  शरणमशरणं वा (11b)भवित्मर्हति ।

संघ इति त्रैयानिकस्य गणस्यैतदिधवचनम् । स च नित्यं सभयस्तथागत-शरणगती³ निःसरणपर्येषी शैक्षः सकरणीयः प्रतिपन्नकश्चानुत्तरायां सम्यक्संबो-धाविति⁴ । कथं सभयः । यस्मादर्हतामिष क्षीणपुनर्भवानामप्रहीणत्वाद्वासनायाः सततसमितं सर्वसंस्कारेषु⁵ तीत्रा भयसंज्ञा प्रत्युपस्थिता भवित स्याद्यथापि नामो-त्किप्तासिके⁴ वधकपुरुषे तस्मात्तेऽपि नात्यन्तसुखनिःसरणमधिगताः । न हि शरणं शरणं पर्येषते । यथैवा³शरणाः सत्त्वा येन तेन भयेन भीतास्ततस्ततो निःसरणं पर्येषन्ते तद्वदर्हतामप्यस्ति तद्भयं यतस्ते भयाद्भीतास्तथागतमेव शरण-मुपगच्छन्ति । यश्चैवं सभयत्वाच्छरणमुपगच्छत्यवश्यं भयान्निःसरणं स पर्येषते॰। निःसरणपर्येषित्वाच्च भयनिदानप्रहाणमधिकृत्य शैक्षो भवित सकरणीयः । शैक्ष-

- 1. B omits many words in this passage, reading mārgaḥ samskṛtalakṣaṇaparyāpannam / tan mṛsāmoṣadharmi tad asatyam / yad asatyam nityam tad aśaranam. I follow T, but C, which agrees with it in form, adds two extra terms, both meaning 'not true', which I cannot determine.
  - 2. ca bhāvah, B; C and T as in text.
  - 3. °śaragato, B.
- 4. T's zhugs-pa ma-yin-no indicates the reading sakaraniyo 'pratipannas; it omits iti at the end.
  - 5. °samskāre, B; T and C show the plural.
- 6. nāmotksiptāstike, B; ral-gri gdens-pahi, T. There is possibly an omission in the text here, as C attributes most of this sentence and probably those that follow to the Āryaśrimālāsūtra; cf. O, p. 146, n. 5, for the reference. There should be some allusion to the fact that it is a quotation.
  - 7. B om. one saranam; C and T as in text.
- 8. The characters thaiva are uncertain in B, and I would have read yadvad, if the vowel of the first character had not been clearly ai.
- 9. B om. nihsaranam sa paryesate; de ni. nes-par hbyun-ba tshol-ba, T, which is confirmed by C.

5

10

10

15

त्वात् प्रतिपन्नको भवत्यभयमार्षभस्थानमनुप्राप्तु यदुतानुत्तरां सम्यक्संबोधिम् । तस्मात्सोऽपि तदङ्गशरणत्वा<sup>1</sup>न्नात्यन्तं शरणम् । एविममे द्वे शरणे पर्यन्तकाले शरणे इत्युच्येते ।

## जगच्छरणमेकत्र बुद्धत्वं पारमाथिकम् । मुनेर्धर्मशरीरत्वात् तन्निष्ठत्वाद्गणस्य च ।। २१ ।।

अनेन तु पूर्वोक्तेन विधिनानुत्पादानिरोधप्रभावितस्य मुनेध्यंबदानसत्यद्वय²-विरागधर्मकायत्वाद् धर्मकायविशुद्धिनि (12a) प्ठाधिगमपर्यवसानत्वाच्च त्रैया-निकस्य गणस्य पारमाधिकमेवात्राणेऽशरणे लोकेऽपरान्तकोटिसममक्षयशरणं नित्यशरणं ध्रुवशरणं ३ यद्त तथागता अर्हन्तः ४ सम्यक्संबुद्धाः । एष च नित्य-ध्रुवशिवशाश्वतं कशरणनिर्देशो 5 विस्तरेणार्यश्रीमालासूत्रानुसारेणानुगन्तव्यः ।

## रत्नानि दुर्लभोत्पादान् निर्मलत्वात् प्रभावतः । लोकालंकारभूतत्वादग्रत्वान् निर्विकारतः ॥ २२ ॥

समासतः षड्विधेन रत्नसाधम्येंगैतानि बुद्धधर्मसंघाख्यानि त्रीणि रत्नान्यु-ृष्यन्ते । यदुत दुर्लभोत्पादभाव<sup>6</sup>साधम्येंण बहुभिर्पि कल्पपरिवर्तेरनवाप्तकुशल-मूलानां तत्समवधानाप्रतिल्ल<sup>7</sup>म्भात् । वैमल्यसाधम्येण सर्वाचारमलविगतत्वात्<sup>8</sup> । प्रभावसाधम्येण षडभिज्ञाद्यचिन्त्यप्रभावगुणयोगात् । लोकालकारसाधम्येण सर्वजगदाशयशोभानिमित्तत्वात् । रत्नप्रतिवर्गिकाग्र्यसाधम्येण लोकोत्तरत्वात् । स्तुतिनिन्दाद्यविकारसाधम्येणासंस्कृतस्वभावत्वादिति ।

- 1. B om. na.
- 2. T adds laksana (mtshan-ñid) after dvaya, but C has no trace of the word.
  - 3. T adds skyabs ni gcigs (śaranam ekam).
  - 4. Tathāgatārhantah, B.
  - 5. T om. nirdeśo.
  - 6. T om. bhāva.
- 7. °dhānaprati°, B, but possibly the  $\bar{a}$  is added above the line after n; T shows the negative required by the context.
- 8. So B, but the text is uncertain. T has rnam-pa thams-cad-du (sarvākāra°), and C translates as if having sarvasāsrava-dharmavigatatvāt.

10

15

रत्नत्रयनिर्देशानन्तरं यस्मिन् सत्येव<sup>1</sup> लौकिकलोकोत्तरविशुद्धियोनि<sup>2</sup>रत्न-त्रयमुत्पद्यते तदधिकृत्य श्लोकः ।

समला तथताथ निर्मला विमला बुद्धगुणा जिनिकया। विषयः परमार्थदिशिनां शुभरत्नत्रयसर्गको यतः॥ २३॥ अनेन किंपरिदीपितम्।

गोत्रं रत्नत्रयस्यास्य विष (12b)यः सर्वदिशिनाम् । चतुर्विधः स चाचिन्त्यश्चतुर्भिः कारणैः क्रमात् ॥ २४ ॥

तत्र समला तथता यो धातुरिविनिर्मुक्तक्लेशकोशस्तथागतगर्भ इत्युच्यते । निर्मला तथता स एव बुद्धभूमावाश्रयपरिवृत्तिलक्षणो यस्तथागतधर्मकाय इत्युच्यते । विमलबुद्धगुणा ये तस्मिन्नेवाश्रयपरिवृत्तिलक्षणे तथागतधर्मकाय के लोकोत्तरा दशबलादयो बुद्धधर्माः । जिनिक्रिया तेषामेव दशबलादीनां बुद्धधर्माणां प्रतिस्वमनुत्तरं कर्म यदनिष्ठितम् विरत्मप्रतिप्रश्रव्यं वोधसत्त्वव्याकरणकथां नोगच्छिनत्ति । तानि पुनरिमानि चत्वारि स्थानानि यथासस्यमेव चतुभिः कारणै-रचिन्त्यत्वात् सर्वज्ञविषया कर्ष्यच्यन्ते । कतमैश्चतुभिः ।

शुद्ध्युपिकलष्टतायोगात् निःसंक्लेशिवशुद्धितः । अविनिर्भागधर्मत्वादनाभोगाविकल्पतः ॥ २५ ॥

तत्र समला तथता युगपदेककालं विशुद्धा च संक्लिष्टा $^{10}$  चेत्यचिन्त्यमेतत् स्थानं गम्भीरधर्मनयाधिमुक्तानामपि प्रत्येकबुद्धानामगोचरविषयत्वात् । यतः

- 1. e.c.; saty esta (?), B; T om. eva.
- 2. višuddhiyāni, B; dag-pa skye-bahi gnas, T.
- 3. buddhaguṇa, B.
- 4. T om. sa eva.
- 5. Should one not read vimalā Buddha??
- 6. °kāya, B; sku de-ñid-la yod-pa (°kāye sthitā?), T.
- 7. B may read avisthitam. T has med-par ma-gyur-zhin, 'not becoming non-existent'.
  - 8. B. om. bdham.
- 9. T adds ye-ses (jñāna) after sarvajña, but C does not show it and verse 24 proves it not to be required.
  - 10. T evidently read visuddhā yā samklistā yely.

10

15

आह $^1$ । द्वाविमौ देवि धर्मौ दुष्प्रतिवेध्यौ । प्रकृतिपरिशुद्धिचित्तं दुष्प्रतिवेध्यम् । तस्यैव चित्तस्योपिक्षष्ठदता दुष्प्रतिवेध्या । अनयोर्देवि धर्मयोः श्रोता त्वं वा भवेरथवा महाधर्मसमन्वागता वोधिसत्त्वाः । शेषाणां देवि सर्वश्रावकप्रत्येक- बुद्धानां तथागतश्रद्धागमनीया (13a)वेवैतौ धर्माविति ।

तत्र निर्मला तथता पूर्वमलासंक्लिप्टा पश्चाद्विशुद्धेत्यचिन्त्यमेतत् स्थानम् । यत आह<sup>3</sup> । प्रकृतिप्रभास्वरं चित्तम् । तत्तथैव ज्ञानम् । तत उच्यते । एकक्षण-लक्षण<sup>4</sup>समायक्तया प्रज्ञया सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धेति ।

तत्र विमला बुद्धगुणाः पौर्वापर्येणैकान्तसंविलष्टायामपि पृथग्जनभूमाव-विनिर्भागधर्मतया निर्विशिष्टा विद्यन्त इत्यचिन्त्यमेतत् स्थानम् । यत आह $^{5}$  ।

न स किरचत्सत्त्वः सत्त्विनिकाये संविद्यते यत्र तथागतज्ञानं न सकलमनुप्रविष्टम् । अपि तु संज्ञाग्राहतस्तथागतज्ञानं न प्रज्ञायते । संज्ञाग्राहविगमात् पुनः सर्वज्ञज्ञानं स्वयंभूज्ञानमसङ्गतः प्रभवति । तद्यथापि नाम भो जिनपुत्र त्रिसाहस्रमहासाहस्र लोकधातुप्रमाणं महापुस्तं भवेत् । तिस्मन् खलु पुनर्महापुस्ते त्रिसाहस्रमहासाहस्रलोकधातुः सकलसमाप्त आलिखितो भवेत् । महापृथिवीप्रमाणेन महापृथिवी । द्विसाहस्र्युलोकधातुप्रमाणेन द्विसाहस्रलोकधातुः । साहस्रलोकधातुप्रमाणेन साहस्रलोकधातुः । चातुर्द्वीपिक प्रमाणेन साहस्रलोकधातुः । जम्बूद्वीपप्रमाणेन जम्बूद्वीपाः । पूर्वविदेहद्वीपप्रमाणेन पूर्वविदेहद्वीपाः । गो (13b)दावरीद्वीपप्रमाणेन गोदावरीद्वीपाः । उत्तरकुरुद्वीपप्रमाणेन सुमेरवः ।

- 1. The quotation is from the Aryaśrīmālāsūtra.
- 2. B om. vai, supplied from T's rtogs-par bya-ba-ñid. C has 'only'.
  - 3. From the Dhāranīśvararājasūtra according to O.
    - 4. B om. ksana and T laksana; C has both.
- 5. Neither C nor O say where this long quotation comes from.
  - 6. B om. nam.
  - 7. B repeats mahāsāhasra.
  - 8. B om. lokadhātu, which T has.
  - 9. B adds lokadhātu after cāturdvīpika°, but T omits it.
- 10. So B, but the name should be Godāna or Godānīya; T has nub-kyi ba-lan spyod-kyi glin, equivalent to Aparagocara-dvīpa. G does not give the names of the dvīpas.

10

15

भम्यवचरदेवविमानप्रमाणेन भुम्यवचरदेवविमानानि । कामावचरदेवविमान-प्रमाणेन कामावचरदेवविमानानि । रूपावचरदेवविमानप्रमाणेन रूपावचरदेव-विमानानि । तच्च महापुस्तं त्रिसाहस्रमहासाहस्रलोकधात्वायामविस्तरप्रमाणं भवेत्। तत्खलु पुनर्महापुस्तमेकस्मिन् परमाणुरजसि प्रक्षिप्तं भवेत्। यथा चैक-परमाण्रजिस<sup>1</sup> तन्महापुस्तं प्रक्षिप्तं भवेत् तथान्येषु<sup>2</sup> सर्वपरमाणुरजःस् तत्प्र-मागान्येव महागुस्तान्यभ्यन्तरप्रविष्टानि भवेयुः। अथ किचदेव पुरुष उत्पद्यते पण्डितो निपुणो व्यक्तो मेधावी तत्रोपगमिकया मीमांसया समन्वागतः । दिव्यं चास्य चक्षः समन्तपरिशुद्धं प्रभास्वरं भवेत् । स दिव्येन चक्षुषा व्यवलोकयति । इदं महापुस्तमेवंभूतिमहैव³ परीत्ते परमाणुरजस्यनुतिष्ठते⁴ । न कस्यचिदपि⁵ सत्त्वस्योपकारिभृतं भवति । तस्यैतं स्यात् । यन्त्वहं महावीर्यंबलस्याम्ना एत-त्परमाणुरजो भित्त्वा एतन्महापुस्तं क सर्वजगदुपजीव्यं कुर्याम् । स महावीर्य-बलस्थाम संजनयित्वा स्क्षेण वज्जेण तत्परमाणुरजो भित्त्वा यथाभिप्रायं तन्महा-पुस्तं सर्वजगदुपजीव्यं कुर्यात् । यथा चै (14a)कस्मात् तथाशेषेभ्यः परमा-णुभ्यस्तर्येव कुर्यात् । एवमेव भो जिनपुत्र तथागतज्ञानमप्रमाणज्ञानं भर्वस (VIIa)-त्वोपजीव्यज्ञानं सर्वसत्त्वचित्तसंतानेषु सकलमनुप्रविष्टम् । सर्वाणि च तानि सत्त्वचित्तसंतानान्यपि<sup>10</sup> तथागतज्ञानप्रमाणानि<sup>11</sup> । अथ च पनः संज्ञाग्राहविनि-

- 1. B om. si.
- 2. The reading °ānyeşu is uncertain in B, and T and C have nothing to correspond.
- 3. idam khalu punar evambhutam, B; hdi lta-bur gyur-pahi dar-yug chen-po hdi, T. C apparently had the text reading also.
- 4. Note anutisthate Ātmanepada, a usage not included in Pāṇini, i, 3, 22 ff.
  - 5. B om. api; yan, T.
- 6. I have left the two hiatuses as probably a peculiarity of the sūtra's style. T adds vajreņa (rdo-rjes) before bhiltvā; C has 'by some upāya'.
  - 7. kuryāt, B.
- 8. T adds another epithet, mthah-dag, something like samasta.
  - 9. B repeats apramāņajñānam.
  - 10. B om. api, which A and T have.
  - 11. T has a negative and read °jñānāpramāṇāni.

10

15

बद्धा बाला न जानन्ति न¹ प्रजानन्ति नानुभवन्ति न साक्षात्कुर्वन्ति तथागतज्ञानम् । ततस्तथागतोऽसङ्गेन तथागतज्ञानेन सर्वधर्मधातुसत्त्वभवनानि व्यवलोवचाचार्य- संज्ञी भवित । अहो बत इमे सत्त्वा यथावत् तथागतज्ञानं न प्रजानन्ति । तथागत- ज्ञानानुप्रविष्टाश्च । यन्वहमेषां सत्त्वानामार्येण मार्गोपदेशेन सर्वसंज्ञाष्टतवन्ध- नापनयनं² कुर्यां यथा स्वयमेवार्यमार्गं बलाधानेन महतीं संज्ञाप्रनिथं विनिवर्त्यं तथागतज्ञानं प्रत्यभिजानीरन् । तथागतसमतां चानुप्राप्नुयुः । ते तथागतमार्गो- पदेशेन सर्वसंज्ञाकृतवन्धनानि⁴ व्यपनयन्ति । अपनीतेषु च सर्वसंज्ञाकृतवन्ध- नेष् तत्त्व तथागतज्ञानम प्रमाणं भवित सर्वजगद्पजीव्यमिति ।

तत्र जिनिकिया युगपत्सर्वत्र सर्वकालमनाभोगेनाविकल्पतो यथाशयेषु यथावैनियिकेषु सत्त्वेष्वक्षूण मनुगुणं प्रवर्तत इत्यचिन्त्यमेतत् स्थानम् । यत आह 10 ।
संक्षेपमात्रकेणावतारणार्थं सत्त्वानामप्रमाणमि तथागतकर्म प्रमाण (14b)तो
निर्विष्टम् । अपि तु कुलपुत्र यत्तथागतस्य भूतं तथागन्तर्मं तवप्रमाणमिचन्त्यमविज्ञेयं सर्वलोकेन । अनुदाहरणमक्षरैः । दुःसंपादं परेभ्यः । अधिष्ठितं सर्वबुद्धक्षेत्रेषु । समतानुगतं सर्वबुद्धः । समितिकान्तं सर्वाभोगिकयाभ्यः । निर्विकल्पमाकाशसमत्या । निर्नीताकारणं धर्मधातुिकयया । इति 11 विस्तरेण याविद्वशुद्धवैद्धर्यमणिदृष्टान्तं कृत्वा निर्दिशित । तदनेन कुलपुत्र पर्यायेणैवं वेदितव्यमचिन्त्यं
तथागतकर्म समतानुगतं च सर्वतोऽनवद्यं च त्रिरत्नवंशानुपच्छेत् च । यत्राचिन्त्यं
तथागतकर्मणि प्रतिष्ठितस्त 12यागत आकाशस्वभावतां च कायस्य न विजहाति

- 1. B om. na.
- 2. °bandhanā apanayanam, B; A as in text.
- 3. T read jñāna (ye-ses) for mārga.
- 4. B om. abandhan, supplied from T.
- 5. B om. sarva and abandhan, supplied from T.
- 6. B om. ma; ye-śes tshad-med-pa, T; A begins line 3 ānam apramānam.
  - 7. °kalpayato, B.
- 8. yatha vainaikesu, B; the two characters before vainayikesu in A are illegible, but do not look like yathā; gdul-bya ji-ltaba bzhin-du (yathāvadvineyesu?), T.
- 9. e.c.; akṣūṇatvam, B; A illegible. Cf. Mvy., Andersen-Helmer Smith's Pali Dict. s. akkhanavedhin, and Daśabh., 69.
  - 10. From the Dhāranīśvararājasūtra (O).
  - 11. B om. iti, supplied from T. A is missing here.
  - 12. B repeats Tathagatakarmani pratisthitas.

10

15

सर्वबृद्धक्षेत्रेषु च दर्शनं ददाति । अनिभलाप्यधर्मतां च वाचो न विजहाति यथा-स्तविज्ञप्त्या च सत्त्वेभ्यो धर्म देशयति । सर्वचित्तारम्बणविगतश्च सर्वसत्त्वचित्त-चरिताशयांश्च प्रजानातीति ।

#### बोध्यं बोधिस्तदङ्गानि बोधनेति यथाकमम् । हेत्रेकं पदं त्रीणि प्रत्ययस्तद्विशुद्धये ॥ २६ ॥

एषां खल्विप चतुर्णामर्थपदानां मर्वज्ञेयसंग्रहमुपादाय प्रथमं बोद्धव्यपदं  $^1$  द्रष्टव्यम् । तदनुबोधो बोधिरिति द्वितीयं बोधिपदम् । बोधेरङ्गभूता बुद्धगुणा इति त्रितीयं बोध्यङ्गपदम् । बोध्यङ्गरेव बोधनं परेषामिति चतुर्थ बोधनापदम् । इतीमानि (15a) चत्वारि प्दान्यिधकृत्य हेतुप्रत्ययभावेन रत्नत्रयगोत्रव्यवस्थानं वेदितव्यम् ।

तत्रेषां चतुर्णा पदानां प्रथमं लोकोत्तरधर्मवीजत्वात् प्रत्यात्मयोनिशोमनसिकारसंनिश्रयेण तद्विशुद्धिमुपादाय त्रिरत्नोत्पत्तिहेनुरनुगन्तव्यः । इत्येवमेकं 
पदं हेतुः। कथं त्रीणि प्रत्ययः। तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य दशवलादिभिर्बुद्धधर्मैद्वात्रिंशदाकारं तथागतकर्म कुर्वन् परतो ( $\mathbf{VII}b$ )घोषसंनिश्रयेण तद्विशुद्धिमुपादाय त्रिरत्नोत्पत्तिप्रत्ययोऽनुगन्तव्यः। इत्येवं त्रीणि प्रत्ययः।
अतः परमेषामेव चतुर्णां पदानामनुपूर्वमविशिष्टेन ग्रन्थेन विस्तरविभागनिर्देशो वेदितव्यः।

तत्र समलां तथतामधिकृत्य यदुवतं सर्वसत्त्वास्तथागतगर्भा¹ इति तत् केना-र्थोन<sup>5</sup>।

1. bodhyavya°, B.

2. B om. kurva, but the n still remaining shows the text to be the correct restitution of T's mdzad-pa-na. A is missing here.

3. ghoşayannisrayena, B.

- 4. It is not clear if B intends "garbha or "garbhā, but cf. below in the first sentence after verse 28, where A and B both have "garbhā.
- 5. The order of the text is confused in T and C. A's order cannot be determined, as it has only a portion of the commentary from trividhenā° to punas trayā°. T is obviously wrong; it has verse 28 followed by the commentary as far as Bhagavatā, then verse 27 followed by the sentence yenārthena to nirdekṣyāmi, then the commentary from yad uta to bhaviṣyati, ending with uddānam. C inserts 27 after uddānam, which is impossible.

10

15

20

बुद्धज्ञानान्तर्गमात् 1 सत्त्वराशे-स्तन्नैर्मल्यस्याद्वयत्वात प्रकृत्या । बौद्धे गोत्रे तत्फलस्योपचारा-दुक्ताः सर्वे देहिनो बुद्धगर्भाः ॥ २७ ॥

संबुद्धकायस्फरणात् तथताव्यतिभेदतः ।

गोत्रत रैच सदा सर्वे बृद्धगर्भाः शरीरिणः ॥ २८ ॥

समासतस्त्रिविधेनार्थेन सदा सर्वसत्त्वास्तथागतगर्भा इत्युक्तं भगवता । यदुत सर्वसत्त्वेषु तथागतधर्मकायपरिस्फरणार्थेन तथागततयताव्यतिभेदार्थेन तथागत-गोत्रसंभवार्थेन च । एषां पुनस्त्रयाणामर्थपदानामुत्तरत्र तथागतगर्भसूत्रानुसा-रेण निर्देशो भविष्यति । (15b)पूर्वतरं तु येनार्थेन सर्वत्राविशेषेण प्रवचने सर्वाकारं तदर्थसूचनं भवति तदप्यधिकृत्य³ निर्देक्यामि । उद्दानम् ।

> स्वभावहेत्वोः फलकर्मयोग-वृत्तिष्ववस्थास्वथ सर्वगत्वे । सदाविकारित्वगुणेष्वभेदे

ज्ञेयोऽर्थसंधिः परमार्थधातोः ॥ २९ ॥

समासतो दशविधमर्थमभिसंधाय परमतत्त्वज्ञानविषयस्य तथागतधातोः-र्व्यवस्थानमनुगन्तव्यम् । दशविधोऽर्थः कतमः<sup>5</sup> । तद्यथा स्वभावार्थो हेत्वर्थः फलार्थः कर्मार्थो योगार्थो वृत्त्यर्थोऽवस्थाप्रभेदार्थः सर्वत्रगार्थोऽविकारार्थोऽभेदार्थक्च । तत्र स्वभावार्थ हेत्वर्थ चारभ्य श्लोकः।

सदा प्रकृत्यसंविलष्टः शुद्धरत्नाम्बराम्बुवत् । धर्माधिमुक्त्यधिप्रज्ञासमाधिकरुणान्वयः ॥ ३० ॥

- 1. e.c.; jñānāt(?)ta\*māt, B; sans-rgyas ye-ses..zhugs, T; 'not separate', C.
  - B om. ta.
  - 3. api krtya, B.
- 4. avasthānesv atha sarvatve, B (against the metre); gnasskabs de-bzhin kun-tu hgro-bahi don (...sarvagārthe), T; not in A.
  - 5. B om. katamah, found in A and T.

तत्र पूर्वेण श्लोकार्धेन किं दर्शयति।

प्रभावानन्यथाभावस्निग्धभावस्वभावतः ।

चिन्तामणिनभोवारिगुणसाधम्यं मेषु हि ॥ ३१ ॥

य एते त्रयोऽत्र² पूर्वमृद्दिष्टा एषु त्रिषु यथासंख्यमेव स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं चारभ्य तथागतथातोश्चिन्तामणिनभोवारिविशुद्धिगुणसाधम्यं वेदितव्यम् । तत्र तथागतधर्मकाये ताविच्चिन्तितार्थसमृद्ध्यादि³ प्रभावस्वभावतां स्वलक्षणमारभ्य चिन्तामणिरत्नसाधम्यं वेदितव्यम् । तथतायामनन्यथाभावस्वभावतां स्वलक्षणमारभ्याकाशसाधम्यं वेदितव्यम् । तथागतगोत्रे सत्त्वकरुणास्निग्धस्वभावतां स्वलक्षणमारभ्य (16a)वारिसाधम्यं वेदितव्यम् । सर्वेषां चात्र सदात्यन्तप्रकृत्यन्पुपिक्लष्टतां प्रकृतिपरिशुद्धं सामान्यलक्षणमारभ्य तदेव चिन्तामणिनभोवारि-विक्शुद्धिगुणसाधम्यं वेदितव्यम् ।

तत्र परेण श्लोकार्थेन किंदिशितम्।

चतुर्धावरणं धर्म प्रतिघोऽप्यात्मदर्शनम् । संसारदुः सभीरुत्वं सत्त्वार्थं निरपेक्षता ॥ ३२ ॥ इच्छन्तिकानां तीर्थ्यानां श्रावकाणां स्वयंभुवाम् । अधिमुक्त्यादयो धर्माश्चत्वारः शुद्धिहेतवः । ३३ ॥

समासत इमे त्रिविधाः सत्वाः सत्त्वराशौ संविद्यन्ते । भवाभिलाषिणो विभवा-भिलाषिणस्तदुभयान<sup>8</sup>भिलाषिणस्च । तत्र भवाभिलाषिणो द्विविधा वेदितव्याः ।

- 1. B om. dha.
- 2. T om. ya, and A corrects on margin from the text to ya ete trayo 'rthā atra.
- 3. C has a lacuna from samrddhi to the end of the commentary on verse 31.
- 4. °svabhāvatāsvalakṣaṇam, A, which has °svabhāvatām in the previous sentence.
  - 5. Bom. vi, but T shows it (rnam-par).
  - 6. dharme, B; A as in text.
  - 7. tīrthānām, B; A as in text.
- 8. "ubhayābhi" B; but T, C and the explanation require the negative.

5

10

10

15

मोक्षमार्गप्रतिहताशा अपरिनिर्वाणगोत्रकाः सत्त्वा ये संसारमेवेच्छन्ति न निर्वाणं तिन्नयितपितिताश्चेहधार्मिका एव¹। तदेकत्या महायानधर्मविद्विषो या²निधकृत्यौतदुक्तं भगवता। नाहं तेषां शास्ता न ते मम श्रावकाः। तानहं शारिपुत्र तमसस्तमोऽन्तरमन्थकारान् महान्धकारगामिनस्तमोभ्यिष्ठा इति वदामि।

तत्र विभवाभिलाषिणो द्विविधाः । अनुपायपितता उपायपितताश्च । तत्रानुपायपितता अपि त्रिविधाः । इतोबाह्या बहुनानाप्रकाराश्चरकपरिब्राजकिनिर्ग्रिष्पिपुत्र पुत्र प्रभृतयोऽन्यंतीर्थ्याः । इहधार्मिकाश्च तत्सभागचिरता एव श्राद्धा अपि दुर्गृ हीतग्राहिणः । ते च पुनः कतमे । यदुत पुद्गल्दृष्टय (16b) श्च परमार्थानिधमुक्ता यान् प्रति भगवता शून्यतानिधमुक्तो निर्विशिष्टो भवित तीर्थिकौरित्युक्तम् । शून्यतादृष्टयश्चाभिमानिका येषामिह तद्विमोक्षमुखेऽपि शून्यतायां माद्यमानानां शून्यतैव दृष्टिर्भवित यानिधकृत्याह । वरं खलु काश्यप सुमेष्टमात्रा पुद्गलदृष्टिर्न त्वेवाभिमानिकस्य शून्यतादृष्टिरिति । तत्रोपायपितता अपि द्विविधाः । श्रावकयानीयाश्च सम्यक्त्विनयाममवत्रान्ताः प्रत्येकबुद्धयानीयाश्च ।

तदुभयानभिलाषिणः पुनर्महायानसंप्रस्थिताः परमतीक्ष्णेन्द्रियाः सत्त्वा ये नापि संसारमिच्छन्ति यथेच्छन्तिका<sup>6</sup> नानुपायपिततास्तीिथिकादिवन् नाप्युपाय-पितताः श्रावकप्रत्येकबुद्धवत् । अपि तु संसारनिर्वाणसमतापित्ति नाग्प्रतिपन्नास्ते भवन्त्यप्रतिष्ठितनिर्वाणाशया निरुपिक्लष्टसंसारगतप्रयोगा दृढकरुणाध्याशय-प्रतिष्ठितमुलपरिश्दद्धा इति ।

- 1. ihadhārmika means 'Buddhist'. A om. eva, which B and T have.
- 2. A's viib ends with the character ya. C attributes the quotation to the Anunatvapurnatvanirdesaparivarta.
- 3. B om. putra, which seems necessary; T's gcer-bu-pa leaves it vague. For caraka see PW s.v.
  - 4. Quotation not identified by C or O.
- 5. The quotation is to be found with slight differences of wording in Kāś. P., p. 95.
- 6. For the icchantikas see Lankavatarasutra, p. 65, line 16, to p. 66, line 9.
- 7. When this phrase is repeated lower down, B has the more natural samatāpti°, which perhaps should be read here.
  - 8. T om. iti.

तत्र ये सत्त्वा भवाभिलाषिण इच्छन्तिकास्तिन्नयतिपतिता¹ इहधार्मिका एवोच्यन्ते मिथ्यात्विनयतः² सत्त्वराशिरिति । ये विभवाभिलाषिणोऽप्यनुपाय-पितता उच्यन्तेऽनियतः सत्त्वराशिरिति³ । ये विभवाभिलाषिण उपायपितता-स्तदुभयानभिलाषिणश्च⁵ समताप्तिमागंप्रतिपन्नास्त उच्यत्ते सम्यक्त्विनयतः सत्त्वराशिरिति । (17a)तत्र महायानसंप्रस्थितान् सत्त्वाननावरणगामिनः स्थापियत्वा य इतोऽन्ये सत्त्वास्तद्यथा । इच्छन्तिकास्तीर्थ्याः श्रावकाः प्रत्येक-वृद्धाश्च । तेषामिमानि चत्वार्यावरणानि तथागतधातोरनिधगमायासाक्षात्क्रियायै संवर्तन्ते । कतमानि च चत्वारि । तद्यथा महायानधर्मप्रतिच इच्छन्तिकानािन्मावरणं यस्य प्रतिपक्षो महायानधर्माधिमुवितभावना बोधिसत्त्वानाम् । धर्मे-ष्वात्मदर्शनमन्यतीर्थानामा²वरणं यस्य प्रतिपक्षः प्रज्ञापारमिताभावना बोधि-सत्त्वानाम् । संसारे दुःखसंज्ञा दुःखभीरुत्वं श्रावकयानिकानामावरणं यस्य प्रतिपक्षो गगनगञ्जादिसमाधिभावना बोधिसत्त्वानाम् । सत्त्वार्थविमुखता सत्त्वार्थनिरपेक्षता प्रत्येकबुद्धयानिकानामावरणं यस्य प्रतिपक्षो महाकरणाभावना बोधि-सत्त्वानामिति ।

एतच्चतुर्विधमावरणमेषां चतुर्विधानां सत्त्वानां यस्य प्रतिपक्षानिमांश्च-तुरोऽधिमुक्त्यादीन् भावियत्वा वोधिसत्त्वा निरुत्तरार्थधर्मकायविशुद्धिपरमताम-धिगच्छन्त्येभिश्च विशुद्धिसमुदागमकारणैश्चतुर्भिरनुगता धर्मराजपुत्रा भवन्ति तथागतकुले । कथिमिति ।

> बीजं येषामग्रयानाधिमुवित-मीता प्रज्ञा बुद्धधर्मप्रसूत्यै ।

20

5

10

- 1. One would expect "patitās ceha", but neither B nor T have ca.
  - 2. niyatasattva°, B, but cf. the other two sentences.
  - 3. B om. ri.
  - 4. Bom. vi, but T and C rightly have it.
  - 5. tadubhayābhio, B.
  - 6. B om. nā.
  - 7. B later on reads anyatirthya, not anyatirtha as here.
- 8. T adds dharmān (chos) after °ādīn, but this is not necessary and is not in C.
  - 9. B adds dharmakāya before dharmarāja against C and T.

#### रत्नगोत्रविभागः

गर्भस्थानं ध्यानसौख्यं कृपोक्ता धात्री पुत्रास्तेऽनुजाता मुनीनाम् ॥ ३४ ॥

तत्र फलार्थ कर्मार्थ<sup>1</sup> चारभ्य श्लोकः।

शुभा (176)त्मसुखनित्यत्वगुणपारिमता फलम् । दुःखनिर्विच्छमप्राप्तिच्छन्दप्रणिधिकर्मकः ।। ३५ ॥

तत्र पूर्वेण श्लोकार्धेन किं दर्शितम्।

फलमेषां समासेन धर्मकाये विपर्ययात् । चतुर्विधविपर्यासप्रतिपक्षप्रभावितम् ॥ ३६ ॥

य एतेऽधिमुक्त्यादयश्चत्वारो धर्मास्तथागतधातोविंशुद्धिहेतव एषां यथा-संस्यमेव समासतश्चतुर्विधविपर्यासविपर्ययप्रतिपक्षेण चतुराकारा तथागतधर्म-10 कायगुणपारमिता फलं द्रष्टव्यम् । तत्र या रूपादिके वस्तुन्यनित्ये नित्यमिति संज्ञा। दुःखे सुखमिति। अनात्मन्यात्मेति। अशुभे शुभमिति संज्ञा। अयमुच्यते चतुर्विधो विपर्यासः। एतद्विपर्ययेण चतुर्विध एवाविपर्यासो वेदितव्यः। कतम-श्चतुर्विधः। या तस्मिन्नेव रूपादिके वस्तुन्यनित्यसंज्ञा। दुःखसंज्ञा। अनात्मसंज्ञा। अशुभसंज्ञा । अयमुच्यते चतुर्विधविपर्यासविपर्ययः । स खल्वेष नित्यादिरुक्षणं 15 तथागतधर्मकायमधिकृत्येह विपर्यासोऽभिप्रेतो यस्य प्रतिपक्षेण³ चतुराकारा तथागतधर्मकायगुणपारिमता व्यवस्थापिता । तद्यथा नित्यपारिमता सुखपार-मितात्मपारमिता शुभपारमितेति । एष च ग्रन्थो विस्तरेण यथासूत्रमनुगन्तव्यः । विपर्यस्ता भगवन् सत्त्वा उपात्तेषु पञ्चसूपादानस्कन्धेषु । ते भवन्त्यनित्ये नित्य-संज्ञिनः । दुःखे सुखसंज्ञिनः । अनात्मन्यात्मसंज्ञिनः । अशुभे शुभसं (18a)ज्ञिनः। 20 सर्वश्रावकप्रत्येकबुद्धा अपि भगवन् शून्यताज्ञानेनादृष्टपूर्वे सर्वज्ञज्ञानविषये तथा-

<sup>1.</sup> B om. karmārtham, which is required and is given by C and T.

<sup>2. °</sup>dharmakaḥ, corrected on margin to °karmakaḥ, B; C and T as in text.

<sup>3.</sup> pratiksepena, B; C and T as in text.

<sup>4. °</sup>sthāpitāh, B.

<sup>5.</sup> From the Āryaśrīmālāsūtra.

गतधर्मकाये विपर्यस्ताः । ये ग्रेग्यवन् सत्त्वाः स्युर्भगवतः पुत्रा औरसा नित्यमंजिन आत्मसंज्ञिनः सुखसंज्ञिनः शुभसंज्ञिनस्ते भगवन् सत्त्वाः स्युरविपर्यम्ताः । स्युस्ते भगवन् सम्यग्दर्शिनः । तत् कस्माद्धेतोः । तथागतधर्मकाय एव भगवन् नित्य-पारिमता सुखपारिमता आत्मपारिमता शुभपारिमता । ये भगवन् सत्त्वास्तथा-गतधर्मकायमेवं पश्यन्ति ते सम्यक् पश्यन्ति । ये सम्यक पश्यन्ति ते भगवतः पुत्रा औरसा इति विस्तरः ।

5

आसां पुनश्चतसृणां तथागतधर्मकायगुणपारिमतानां हेरवान्प्रयि प्रितिन्तोमकमो वेदितव्यः । तत्र महारानधर्मप्रितिहतानासिच्छन्तिकानामग्राचिसंमारा-भिरितिविषययेणे वोधिसत्त्वानां महायानधर्माधिम्वित्यावनायाः ग्रुभपारिमता-धिगमः फलं द्रष्टव्यम् । पञ्चस्पादानस्कर्भावात्मदिक्तिमन्दर्भाश्यिनामसदारम् ग्रहा भिरितिविषययेणे प्रज्ञापारिमताभादनायाः परमान्द्रपारिकताधिगमः फलं द्रष्टव्यम् । सर्वे ह्यन्यतीर्थ्या रूपादिकमत्तरस्यभावं वस्त्वान्मत्रिग्गताः । तच्चैषां वस्तु यथाग्रहमात्मलक्षणेन विसंवादित्यात् सर्ववालमनात्मा । तथागतः (18b) पुनर्यथाभूतज्ञानेन सर्वधर्मनैरात्म्यपराा(ध्या)रमित्रप्रात्तः । तच्चास्य नैरात्म्यमनात्मलक्षणेन यथादर्शनमविसंवादित्यात् सर्वकालमात्माधिप्रेतो नैरात्म्यमेवात्मिन कृत्वा । यथोक्तं स्थितोऽस्थानयोगेनेति । संसारदः वभीक्षणां श्रावक-

10

- 1. In B the words viparyastāly re are very faint and may be meant to be erased. The first occurs in T, which has de dan (te ca) for ye; this is apparently a mistake for gan (re), which O evidently read.
  - 2. syur viparyastāh, B; T and C as in text.
  - 3. B om. te samyak pasyanti against C and T.
  - 4. T had te sarve (de-dag thams-cad).
  - 5. hetvanue, B.
  - 6. Should one read ātmagrāha here and yathāgrāham below?
  - 7. upagatā, B.
- 8. Tathāgatavastu... \*prāptam, B; T and C as in text; A has \*prāptam, which suggests that it too read vastu, but this reading seems to me inferior in sense.
- 9. "yogenayati, B. O misunderstands this sentence, which means that the paradox of treating nairātm) a as ātman is parallel to the opposition between sthita and asthāna in the phrase quoted. This quotation, not necessarily from a sūtra and missing in C, has not been traced. C adds a verse with commentary to explain this view of ātman, and there is possibly a lacuna in the Sanskrit text.

10

15

यानिकानां संसारदुःखोपशममात्राभिरतिविपर्ययेण गगनगञ्जादिसमाधिभाव-नायाः सर्वलौकिकलोकोत्तरसुखपारमिताधिगमः फलं द्रष्टव्यम् । सत्त्वार्थनिर-प्रत्येकबुद्धयानीयानामसंसर्गविहाराभिरतिविपर्ययेण महाकरुणाभाव-नायाः सततसमितमा संसारात् सत्त्वार्थफलिगोध<sup>1</sup>परिगुद्धत्वान् नित्यपारमिता-फलं द्रष्टव्यम् । इत्येतासां चतसृणामधिमुक्तिप्रज्ञासमाधिकरुणाभा-वनानां यथासंख्यमेव चतुराकारं वयागतधर्मकाये शुभात्मसुखनित्यत्वगुणपार-मिताख्यं फलं निर्वर्त्यते वोधिसत्त्वानाम् । आभिश्च तथागतो धर्मधातुपरम आकाशघात्पर्यवसानोऽपरान्तकोटिनिष्ठ इत्युच्यते । महायानपरमधर्माधि<sup>4</sup>मुवित-भावनया हि तथागतोऽत्यन्तशुभधर्मधातुपरमताधिगमाद्धर्मधातुपरमः संवृत्तः । प्रज्ञा-पारमिताभावनयाकाशोपमसत्त्वभाजनलोकनैरा (19a)त्म्यनिष्ठागमनाद् गगन-गञ्जादिसमाधिभावनया च सर्वत्र परमधर्मेश्वर्यविभुत्वसंदर्शनादाकाशधातुपर्य-वसानः । महाकरुणाभावनया सर्वसत्त्वेष्वपर्यन्तकालकारुणिकतामुपादायापरान्त-कोटिनिष्ठ इति ।

पुनश्चतसृणां तथागतधर्मकायगुणपारमितानामधिगमायानास्रव-धातुस्थितानामप्यर्हतां प्रत्येकबुद्धानां विश्वताप्राप्तानां च बोधिसत्त्वानामिमे चत्वारः परिपन्था भवन्ति । तद्यथा प्रत्ययलक्षणं हेतुलक्षणं संभवलक्षणं विभव-लक्षणमिति । तत्र प्रत्ययलक्षणमिवद्यावासभूमिरविद्येव संस्काराणाम् । हेतु-लक्षणमिवद्यावासभू<sup>6</sup>मिप्रत्ययमेव संस्कारवद<sup>7</sup>नास्रवं कर्म। संभवलक्षणमिवद्या-वासभूमिप्रत्ययानास्रवकर्महेतुकी च त्रिविवा<sup>8</sup> मनोमयात्मभावनिवृ<sup>°</sup>त्तिरचतु<sup>8</sup>-

<sup>1.</sup> So A; parisodha (for parigodha?), B; yons-su spyod-pa, T. C does not translate the word. Its form is quite uncertain in the texts, and its meaning far from clear.

<sup>2. °</sup>ākāre, B.

<sup>3.</sup> nirvattate, B

<sup>4.</sup> B om. dharma.

<sup>5.</sup> T had caturvidhanam (rnam-par bzhi)

<sup>°</sup>vasanabhumi°, B. The Lankāvatārasūtra, p. 220, line 14, has avidyāvāsanabhūmi.

C read either samskara iva vijnānasya or samskarapratyayam iva vijñanam; the second perhaps is a better reading.

<sup>8.</sup> tridha, A.

<sup>9.</sup> nivrtti caturo, B.

10

15

ह्यादानप्रत्यया सास्त्रवकर्महेतुकीव त्रिभवाभिनिर्वृत्तिः । विभवलक्षणं त्रिविध-मनोमयात्मभावनिर्वृत्ति श्रत्यया जातिप्रत्ययमिव जरामरणमचिन्त्या पारिणा-मिकी च्युतिरिति ।

तत्र सर्वोपक्लेशसंनिश्रयभूताया अविद्यावासभूमेर प्रहीणत्वादर्ह्नः प्रत्येकबुद्धा विद्यात्राप्ताश्च वोधिसत्त्वाः सर्वक्लेशमल्दौर्गन्ध्यवासनापकर्षं प्रयंन्तशुभपारिमतां नाधिगच्छन्ति । तामेव चावि (19b) द्यावासभूमिं प्रतीत्य सूक्षमनिमित्तप्रपञ्चसमुदाचारयोगादत्यन्तमनिसंस्कार मात्मपारिमतां नाधिगच्छन्ति ।
तां चाविद्यावासभूमिमविद्यावासभूमिप्रत्ययं च सूक्ष्मिनिमत्तप्रपञ्चसमुदाचारसमुत्यापितमनास्त्रवं कर्म प्रतीत्य मनोमयस्कन्धसमुदयान् तिश्चरोधमत्यन्तसुखपारिमतां नाधिगच्छन्ति । यावच्च निरवशेषक्लेशकर्मजन्मसंक्लेशनिरोधसमुद्भूतं
तथागतधातुं न साक्षात्कुर्वन्ति तावदिचन्त्यपारिणामिक्याश्च्यु (1xb)तेरिवगमाद त्यानन्यथाभावां नित्यपारिमतां नाधिगच्छन्ति । तत्र क्लेशसंक्लेशवदविद्यावासभूमिः । कर्मसंक्लेशवदनास्त्रवक्माभिसंस्कारः । जन्मसंक्लेशवत् त्रिविधा
मनोमयात्मभावनिर्वं तिरिचन्त्यपारिणामिकी च च्यतिरिति ।

एष च<sup>10</sup> प्रत्यो विस्तरेण यथासूत्रमनुगन्तव्यः । स्याद्यथापि नाम भगवन्न-पादानप्रत्ययाः सास्रवकर्महेतकास्त्रयो भवाः संभवन्ति । एवमेव भगवन्नविद्या-

1. A om. tri, which B and T have.

- 2. °nivṛtti°, B.
- 3. pariņāmikī, B.
- 4. bhūmir, B
- 5. Text as in  $\Lambda$ ; "vāsanāprakarsa", B, which does not make sense; T seems to have read vāsanāpagāt (bag-chags...dan ldan-pahi phyir), which would bring the sentence into the same form as the following ones. C paraphrases and throws no light on the original it had.
- 6. anabhisamskāram, read by A and B, is difficult and has to be understood either as an adverb or a gerund in am. C seems to have had asamskrtām or anabhisamskrtām, and T may have had the same. Possibly one should read "samskārām.
  - 7. bhūmiñ ca pratyayañ ca, B.
  - 8. anapagamād, B.
  - 9. B om. ca, which is added above the line in A.
  - 10. B om. ca. Quotation from the Aryasrimālāsūtra.

10

15

20

वासभूमिप्रत्यया अनास्रवकर्महेतुका अर्हतां प्रत्येकबुद्धानां विश्वताप्राप्तानां च बोधिसत्त्वानां मनोमयास्त्रयः कायाः संभवन्ति । आसु भगवन् तिसृषु भूमिष्वेषां त्रयाणां मनोमयानां कायानां संभवायानास्त्रवस्य च कर्मणोऽभिनिवृ तये प्रत्ययो भवं (20a)त्यविद्यावासभूमिरिति विस्तरः । यत एतेषु त्रिषु मनोमयेष्वहृंत्प्रत्येक-बुद्धवोधिसत्त्वकायेषु शुभात्मसुखनित्यत्वगुणपारमिता न संविद्यन्ते तस्मात् तथागतधर्मकाय एव नित्यपारमिता सुखपारमितात्मपारमिता शुभपारमितेत्यु-क्तम् ।

स हि प्रकृतिशुद्धत्वाद्वासनापगमाच्छुचिः परमात्मात्मनैरात्म्यप्रपञ्चक्षयशान्तितः ॥ ३७ ॥ सुखो मनोमयस्कन्धतद्धेतुविनिवृत्तितः । नित्यः संसारनिर्वाणसमताप्रतिवेधतः ॥ ३८॥

समासतो द्वाभ्यां कारणाभ्यां तथागतधर्मकाये शुभपारिमता वेदितव्या । प्रकृतिपरिशुद्ध्या सामान्यलक्षणेन । वेमल्यपरिशुद्ध्या विशेषलक्षणेन । द्वाभ्यां कारणाभ्यामात्मपारिमता वेदितव्या । तीथिकान्तविवर्जनतया चात्मप्रपञ्च-विगमाच्छ्रावकान्तविवर्जनतया च नैरात्म्यप्रपञ्चिवगमात् । द्वाभ्यां कारणाभ्यां सुखपारिमता वेदितव्या । सर्वाकारदुःखसमुद्यप्रहाणतश्च वासनानुसंधिसमुद्धानतात् सर्वाकारदुःखनिरोधसाक्षात्करणतश्च मनोमयस्कन्धिनरोधसाक्षात्करणात् । द्वाभ्यां कारणाभ्यां नित्यपारिमता वेदितव्या । अनित्यसंसारानपकर्षणत् । श्वीच्छेदान्ता पतनान् नित्यनिर्वाणसमारोपणतश्च शाश्वतान्तापतनात् । व्योक्तस् । अनित्याः सं (20b)स्कारा इति चेद् भगवन् पश्येत सास्य स्यादु-

- 1. A om. kāyānām, which B and T have.
- 2. C treats these two verses as prose.
- 3. T read ātmabhāva (lus) for skandha, and so also apparently C ('birth-bodies').
- 4. A read samsārānupakarsana; T translates hbrid-pas, to which S. C. Das, Tibetan Dict., attributes the meaning 'impose' (i.e. upakarsana), but which O renders 'suppress' (i.e. apakarsana). B and C as in text.
  - 5. cocchedāpatanāt, B
  - 6. From the Aryasrīmālāsūtra.

10

15

च्छेददृष्टिः । सास्य<sup>1</sup> स्यान्न सम्यग्दृष्टिः । नित्यं निर्वाणमिति चेद् भगवन् पश्येत सास्य स्याच्छाश्वतद्ष्टिः । सास्य स्यान्न सम्यग्दष्टिरिति ।

तदनेन धर्मधातुनयमुखेन परमार्थतः संसार एव निर्वाणमित्युवतम् । उभयधाविकल्पनाप्रतिष्ठितनिर्वाणसाक्षात्करणतः² । अपि खलु द्वाभ्यां कारणाभ्यामविशेषेण सर्वसत्त्वानामासश्चद्रीभाविवगमादप्रतिष्ठितपदप्राप्तिमात्रपरिदीपना³
भवति । कतमाभ्यां द्वाभ्याम् । इह बोधिसत्त्वोऽविशेषेण सर्वसत्त्वानां नासन्नीभवति⁴ प्रज्ञयाशेषतृष्णानुशयप्रहाणात्⁵ । न दूरीभवति महाकरुणया तदपरित्यागादिति⁵ । अयमुपायोऽप्रतिष्ठितस्वभावायाः सम्यक्संबोधेरनुप्राप्तये । प्रज्ञया
हि बोधिसत्त्वोऽशेषतृष्णानुशयप्रहाणादात्महिताय निर्वाणगताध्याशयः² संसारे न
प्रतिष्ठतेऽपरिनिर्वाणगोत्रवत् । महाकरुणया दुःखितसत्त्वा³परित्यागात् परहिताय
संसारगतप्रयोगो निर्वाणे न प्रतिष्ठते शमैकयानगोत्रवत् । एविषदं धर्मद्वयमनुत्तराया बोधेर्मूलं प्रतिष्ठानिमिति ।

छित्तवा स्नेहं प्रज्ञयात्मन्यशेषं
सत्त्वस्नेहान् नैति शान्तिं कृपावान् ।
निःश्रित्यैवं धीकृपे बोध्युपायौ
नोपैत्यार्षः संवृतिं निर्वृतिं वा ॥ ३९ ॥
तत्र पूर्विषकः (२१०)तं कर्मार्थमारभ्य परेण क्लोकार्थेन किं दिशतम् ।
बुद्धधातुः सचेन्न स्यान्निर्विद्दुः खेऽपि नो भवेत् ।
नेच्छा न प्रार्थना नापि प्रणिधिनिर्वृतौ भवेत् ॥ ४० ॥

- 1. sasya, B.
- 2. C adds a gāthā here, and then omits everything up to the introductory sentence to verse 40.
  - 3. °parīdīpanā, A.
  - 4. B om. the negative.
  - °ānuśamsayaprahāņāi, B; bag-la ñal, T.
  - 6. tad api parityāgād, B.
- 7. A's f. ix ends here with nirvāņa. B om. nirvāņagatāshyā°, leaving a gap.
  - 8. B repeats sattva.
  - 9. Bom. tam.

तथा चोक्तम् । तथागतगर्भश्चे व् भगवन्न स्यान्न स्याद्दुः खेऽपि निर्विन्न निर्वाण इच्छा वा प्रार्थना वा प्रणिधिर्वेति । तत्र समासतो बुद्धधातु विशुद्धिगोत्रं । सिध्यान्त्विनयतानामपि सत्त्वानां द्विविध कार्यप्रत्युपस्थापनं भवति । संसारे च दुःख-दोषदर्शनिनः अयेण निर्विदमुत्पादयति । निर्वाणे सुखानुशंसदर्शनिनः अयेण च्छन्दं जनयति । इच्छा प्रार्थनां प्रणिधिमिति । इच्छाभिलिषतार्थप्राप्तावसंकोचः । प्रार्थनाभिलिषतार्थप्राप्त्यपरिमार्गणा । प्रणिधिर्याभिलिषतार्थे चेतना चित्ता-भिसंस्कारः ।

## भवनिर्वाणतद्दुः खसुखदोषगुणेक्षणम् । गोत्रे सति भवत्येतदगोत्राणां न विद्यते ॥ ४१ ॥

10 यदिष तत् संसारे च दुःखदोषदर्शनं भवित निर्वाणे च सुखानुशंसदर्शनमेत-दिष शुक्लाशस्य पुद्गलस्य गोत्रे सित भवित नाहेतुकं नाप्रत्ययमिति । यदि हि तद्गोत्रमन्तरेण स्यादहेतुकमप्रत्ययं पापसमुच्छेदयोगेन तदिच्छान्तिकानामप्य-पितिविणगोत्राणां स्यात् । न च भवित तावद्यावदागन्तुकमलविशुद्धिगोत्रं त्रया-णामन्यतमधर्मा धिमुक्तिं न स(21b)मुदानयित सत्पुरुषसंसर्गादिचतुःशुक्ल-समबद्यानयोगेन ।

यत्र ह्याह $^{10}$ । तत्र पश्चादन्तशो मिथ्यात्विनुयतसंतानानामि सत्त्वानां कायेषु $^{11}$  तथागतसूर्यमण्डलरङ्मयो निपतन्ति  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{12}$ अनागतहेतुसंजन-

1. Tathāgarbhas, B. Quotation from the Āryaśrīmālāsūtra.

2. e.c.; nirvin nirvānecchā prārthanā va prani(gap)ti, B; mya-nan-las hdas-pa-la hdod-pa dan hdun-pa dan don-du gñer-pa smon-pa yan med-par hgyur-ro zhes (text, adding chando vā, which C omits), T.

3. °dhātuḥ (or r) visuddhi°, B; T ambiguous.

4. dvividham, B; T as in text.

5. T om. either cetanā or citta; but C shows both.
6. śuklasasya, B; dkar-po cha dan ldan-paḥi, T.

7. Tom. gotram antarena, but Capparently had it.

8. ahetutvapratyayam, B; rgyu-med rkyen med-par sdig-pa mi zad-pa dan ldan-pahi tshul-gyis (...pāpāsamucchedayogena), T.

9. Dharma here stands for Vehicle.

- 10. C attributes the quotation to the Avatamsakasūtra, O to the Jnanālokālamkārasūtra.
- 11. e.c.; kāyena, B (much rubbed and not clear); lus-la, Ti 12. C and T agree that a phrase is missing in B here, meaning 'and they cause benefit (hita)'.

नतया संवर्धयन्ति च कुशलैर्धमेँ रिति । यत्पुनिरदमुक्तिमच्छन्तिकोऽत्यन्तम-पिरिनिर्वाणधर्मेति तन् महायानधर्मप्रतिष्ठ इच्छन्तिकत्वे हेतुरिति महायानधर्म-प्रतिष्ठिनिर्वाणधर्मेक्तं कालान्तराभिप्रायेण । न खलु किन्नतप्रकृतिविशुद्धगोत्र-संभवादत्यन्ताविशुद्धधर्मा भवितुमहेति । यस्मादिवशेषेण पुनर्भगवता सर्वसत्त्वेषु विशुद्धिभव्यतां संधायोक्तम् ।

5

अनादिभूतोऽपि हि चावसानिकः स्वभावशुद्धो ध्रुवधमंसहितः । अनादिकोशैर्वहिवृंतो न दृश्यते । सुवर्णविम्बं परिच्छादितं । यथा ।।

तत्र योगार्थमारभ्य रलोकः ।

10

महोदधिरिवामेयगुणरत्नाक्षयाकरः ।

प्रदीपवदनिर्भागगुणयुक्तस्वभावतः ॥ ४२ ॥

तत्र पूर्वेण क्लोकार्धेन कि दक्षितम् ।

्धर्मकायजिनज्ञानकरुणाधातुसंग्रहात् ।

पात्ररत्नाम्बुभिः साम्यमुदघेरस्य दर्शितम् ॥ ४३ ॥

15

त्रयाणां स्यानानां ययासंख्यमेव त्रिविधेन महासमुद्रसाधम्पेण तथागतधातो-हेंतुसमन्वागममधिकृत्य योगार्थों वेदितव्यः । कतमानि त्रीणि स्थानानि । तद्यथा धर्मकायविशुद्धिहेतुः । बुद्धज्ञानसमु (224)दागमहेतुः । तथागतमहाकरुणा-

- 1. T om. dharma.
- 2. avišesaņa, B.
- 3. °bhavyatī, B. C omits this sentence and the following verse.
- 4. °śuddho hi dharma°, B; rtag-pahi chos-can, T. The verse is attributed by O to the Āryaśrīmālāsūtra.
- 5. e.c.; anādikośai bahi vrdo na drśyante (?), B; thog-med kon-mońs-kyis phyi bsgribs mi mthon (anādikleśair bahir vrto na drśyate), T. kośair is better metrically and to suit the simile; bahir vrto is a syllable in excess. C omits the verse
  - 6. paricchāditam is unmetrical.
  - 7. daršita, B.
  - 8. dharmakāvišuddhio, B; T om. kāya, but C has it.

IO

15

वृत्तिहेतुरिति । तत्र धर्मकायिवशुद्धिहेतुर्महायानाधिमुक्तिभावना द्रष्टव्या । बुद्धज्ञानसमुदा गमहेतुः प्रज्ञासमाधिमुखभावना । तथागतमहाकरुणाप्रवृत्ति । हेतुर्बोधिसत्त्वकरुणाभावनेति । तत्र महायानाधिमुक्ति भावनाया भाजनसाधम्य तस्यामपिरमेयाक्षयप्रज्ञासमाधिरत्नकरुणावारिसमवसरुणात् । प्रज्ञासमाधिमुख-भावनाया रत्नसाधम्यं तस्या निर्विकल्पत्वादिचन्त्यप्रभावगुणयोगाच्च । बोधि-सत्त्वकरुणाभावनाया वारिसाधम्यं तस्याः सर्वजगित परमस्निग्धभावैकरस-रुक्षणप्रयोगादिति । एषां त्रयाणां धर्माणामनेन त्रिविधेन हेतुना तत्संबद्धः समन्वागमो योग इत्युच्यते ।

तत्रापरेण श्लोकाधेंन कि दर्शयति ।

अभिज्ञाज्ञानवैमल्यतथताव्यतिरेकतः ।

दीपालोकोब्णवर्णस्य साधर्म्य विमलाश्रये ॥ ४४॥

त्रयाणां स्थानानां यथासंख्यमेव त्रिविधेन दीपसाधम्येंण तथागतवातोः फल-समन्वागममधिकृत्य योगार्थों वेदितव्यः । कतमानि त्रीणि स्थानानि । तद्यथा । अभिज्ञा आस्रवक्षयज्ञानमास्रवक्षयश्चेति । तत्र पञ्चानामभिज्ञानां ज्वालासाधम्यें तासामर्थानुभवज्ञान विपक्षान्धकारविधमनप्रत्युपस्थानलक्षणत्वात् । आस्रव-क्षयज्ञानस्योष्णसाधम्ये तस्य निरव (22b)शेषकर्मक्लेशेन्धनदहनप्रत्युपस्थान-लक्षणत्वात् । आश्रयपरिवृत्तेरास्रवक्षयस्य वर्णसाधम्यं तस्यात्यन्तविमलविशुद्ध-

- 1. C seems to have read karunāprāptihetur.
- 2. B repeats the characters mudā.
- 3. T does not show pra in pravrtti, and has  $bodhisattvama-h\bar{a}karuna$ .
  - 4. T reads mahāyānadharmādhimukti.
- 5. T om. lakṣaṇapra; C either as in text or reading lakṣa-ṇayogād, which is perhaps preferable.
- 6. B reads abhijñāvaimalyatathatādivyatirekataḥ / dīpāloṣṇa-tāvavarnnasya dharmamālāśraye. T has dri-med gnas-la mnon-śes dan / ye-śes dri-med de-gñis (for nid) dan / rnam-dbye med-phyir mar-me-yi / sna (for snan) dan dro mchog chos-mtshuns-can. C as in text, omitting jnana; like T, it livides tathatā-avyatirekatah.
- 7. Tom. jnana, but C as in text. B adds here, visuddhaprabhasvaralaksanatvāt / tatra vimalaklesavaranaprahanat / visuddhajnānāvaranaprahanat, which recur lower down and do not belong here.

प्रभास्वरलक्षणत्वात् । तत्र विमलः विकासायणप्रहाणात् । विशुद्धो ज्ञेयावरणप्रहाणात् । प्रभास्वरस्तद् भयागन्तुकताप्रकृतितः । इत्येषां समासतः सप्तानामभिज्ञाज्ञानप्रहाणसंगृहीतानामग्रैक्षसान्तानिकानां धर्माणामनास्रवधातावन्योन्यमविनिर्भागत्वमपृथगभावो धर्मधातुसमन्वागमो योग इत्युच्यते । एष च योगार्थमारभ्य
प्रदीप वृद्धान्तो विस्तरेण यथास्त्रगनुगन्तव्यः । तद्यथा शारिपुत्र प्रदीपः ।
अविनिर्भागधर्मा । अविनिर्भुक्तगुणः । यद्तं आलोकोष्ण वर्णताभिः । मणिविलोकवर्णसंस्थानैः । एवमेव शारिपुत्र तथागतनिर्दिष्टो धर्मकायोऽविनिर्भागधर्माविनिर्मृक्तज्ञानगुणो यद्तं गङ्गानदीवालिकाव्यतिवृत्तैस्तथागतधर्मेरिति ।

तत्र वृत्त्यर्थमारभ्य श्लोकः ।

पृथग्जनार्यसंबुद्धतथताव्यतिरेकतः । सत्त्वेषु जिगर्भो<sup>7</sup>ऽयं देशितस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ४५ ॥

अनेन किं दिशतम ।

पृथग्जना विपर्यस्ता दृष्टसत्या विपर्ययात् । यथावदविपर्यस्ता निष्प्रपञ्चास्तथागताः ॥ ४६ ॥

यदिदं तथागतधातोः सर्वधमंतथताविशुद्धिमामान्यलक्षणमुपदिष्टं प्रशापार-मितादि(23a)षु निर्विकत्पज्ञातमुलाववादमारभ्य वोधिसत्त्वानामस्मिन् समा-सतस्त्रयाणां पुद्गलानां पृथग्जनस्यातत्त्वदिश्चन आर्यस्य तत्त्वदिशनो विशुद्धि-निष्ठागतस्य तथागतस्य विधा भिन्ना प्रवृत्तिवेदितव्या 10 । यद्त विषयस्ता-

1. vimala, B.

2. prabhāsvara tado, B.

- 3. Tom. pradipa and adds uklam after sentence. Comits the whole para.
- 4. C omits this quotation and O does not identify it; probably it comes from the Anunalväpurnalvanirdesaparivaria.

5. T om. yad ula.

6. Born. sna; snan-ba dan dro-ba dan mdog-dag-gis, T

- 7. e.c.; jayagarbho, B; rgyal-bahi sñin-po, T; Tathagata-garbha', C.
- 8. pudgalānām atatvadarsi (prthagjanasyatatvadarsi, added on margin in second hand) na āryasya tatvadarsina, B.
  - 9. B om. first ta in Tathagatasya.

10. pravrtir, B.

5

10

10

15

विपर्यस्ता सम्यगविपर्यस्ता निष्प्रपञ्चा च यथाक्रमम् । तत्र विपर्यस्ता संज्ञाचित्तदृष्टिविपर्यासाद् बालानाम् । अविपर्यस्ता विपर्ययेण तत्प्रहाणादार्याणाम् । सम्यगविपर्यस्ता निष्प्रपञ्चा च सवासनक्लेशज्ञेयावरणसमुद्धातात् सम्यक्-संबुद्धानाम् ।

अतः परमेतमेव³ वृत्त्यर्थमारभ्य तदन्ये चत्वारोऽर्थाः प्रभेदनिर्देशादेव⁴ वेदि-तव्याः । तत्रैषां त्रयाणां पुद्गलानामवस्थाप्रभेदार्थमारभ्य क्लोकः ।

अशुद्धोऽशुद्धशुद्धोऽथ<sup>६</sup> सुविशुद्धो यथाऋमम् । सत्त्वधातुरिति प्रोक्तो बोधिसत्त्वस्तथागतः ॥ ४७ ॥ <sup>अनेन कि दक्षितम्</sup> ।

स्वभावादिभिरित्येभिः षड्भि॰रर्थैः समासतः । धातुस्तिसृष्ववस्थासु विदितो नामभिस्त्रिभिः ॥ ४८ ॥

इति ये केचिदनास्रवधातुनिर्देशा नानाधर्मपर्यायमुखेषु भगवता विस्तरेण निर्दिष्टाः सर्वे ते एभिरेव समासतः षड्भिः स्वभावहेतु फलकर्मयोगवृत्त्यर्थेः संगृहीतास्तिमृष्ववस्थासु यथाकमं त्रिनामनिर्देशतो निर्दिष्टा वेदितव्याः । यदुताशु- द्वावस्थायां सत्त्वधातुरिति । अशुद्धशुद्धावस्थायां बोधिसत्त्व इति । (23b) सुविशुद्धावस्थायां तथागत इति । यथोक्तं भगवता । अयमेव शारिपुत्र धर्मकायोऽपर्यन्तक्लेशकोशकोटिगूढः । संसारस्रोतसा उद्धामानोऽनवराप्रसंसार-गतिच्युत्युपपत्तिषु संचरन् सत्त्वधातुरित्युच्यते । स एव शारिपुत्र धर्मकायः संसारस्रोतोदुः खनिर्विण्णो विरक्तः सर्वकामविषयेभ्यो दशपारिमतान्तर्गतैश्चतुरशित्या

<sup>1.</sup> samyagviparyastā, B; T and C as in text.

<sup>2.</sup> ācāryāṇām, B; T and C as in text.

<sup>3.</sup> T om. etam eva.

<sup>4. °</sup>nirdeśād veva B.

<sup>5.</sup> e.c.; B om. 'tha; dan, T.

<sup>6.</sup> sadbhir, B.

<sup>7.</sup> te, B.

<sup>8.</sup> sadbhih, B.

<sup>9.</sup> B repeats śuddhāvasthāyām bodhisatva iti.

<sup>10.</sup> From the Anūnatvāpūrņatvanirdésaparivarta (C).

धर्मस्कन्धसहस्रैबोधाय<sup>1</sup> चर्या चरन् वोधिसत्तव इत्युच्यते । स एव पुनः शारिपुत्र धर्मकायः सर्ववलेशकोशपरिमुक्तः सर्वदुःखातिकान्तः सर्वोपक्लेशमलापगतः शुद्धो विशुद्धः परमपरिशृद्धधर्मतायां स्थितः सर्वसत्त्वालोकनीयां भूमिमारूढः सर्वस्यां ज्ञेयभूमावद्वितीयं पौरुषं स्थाम प्राप्तोऽनावरणधर्माप्रतिहतसर्वधर्मेश्वयं-बल्तामधिगतस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्सवृद्ध इत्य्च्यते ।

<sup>2</sup>तास्वेव तिसुप्ववस्थासु तथागतधातोः सर्वत्रगार्थमारभ्य श्लोकः ।

सर्वत्रानुगतं यद्वत्रिविकत्पात्मकं नभः ।

चित्तप्रकृतिवैमल्यधातुः सर्वत्रगस्तथा ॥ ४९ ॥ अनेन किंदिशतम् ।

तद्दोषगुणनिष्ठासु व्यापि सामान्यलक्षणम् । हीनमध्यविशिष्टेषु व्योम रूपगनेष्विव ।। ५० ॥

यासौ पृथग्जनार्यं भंबृद्धानामिवकल्पचित्तप्रकृतिः (24a)सा तिसृष्ववस्थासु यथाकमं दोषेष्वपि गुणेष्वपि गुणिवगृद्धिनिष्ठायामपि सामान्यलक्षणत्वादाकाश-मिव मृद्रजतमुवर्णभाजनेष्वनुगनानुप्रविष्टा समा निर्विधिष्टा प्राप्ता सर्वकालम् । अत एवावस्थानिर्देशानन्तरमाह । तस्माच्छारिपुत्र नान्यः सरवधातुर्नान्यो धर्मकायः। सरवधातुर्रेव धर्मकायः। धर्मकाय एव सरवधातुः। अद्वयमेतदर्येन । व्यञ्जनमात्रभेद इति ।

एतास्त्रेव तिसृष्वत्रस्थाम् तथागतधातोः सर्वत्रगस्यापि तत्संक्लेशव्यवदाना-भ्यामविकारार्यं<sup>ग</sup>मारभ्य चतुर्दंश घलोकाः । अयं च तेषां पिण्डार्थो वेदितव्यः ।

दोषागन्तुकतायोगाद् गुणप्रकृतियोगतः । यथा पूर्व तथा पश्चादिवकारित्वधर्मता ॥ ५१ ॥

1. bodhadhaya, B.

3. prthagjanasyarya°, B.

4. sasarvakālam. B.

5

10

\*O

<sup>2.</sup> B has iti at beginning, which T omits.

<sup>5.</sup> nirdesantaram, B; T as in text. From the Anunaiva-parastvanirdesaparivarta (C).

<sup>6.</sup> e. c.; vyanjanamātran nāpati (for nāmeti?), B; yi-ge tran dan tha-dad-pa yin-no zhes, T; 'different in name', C.

<sup>7.</sup> adhikārārtham, B; C and T as in text.

10

15

द्वादशभिरेकेन च क्लोकेन यथाक्रममशुद्धावस्थायाम<sup>1</sup>शुद्धशुद्धावस्थायां च क्लेशोपक्लेशदोषयोरा<sup>2</sup>गन्तकयोगाच्चतुर्दशमेन श्लोकेन सुविशुद्धावस्थायां गङ्गा-नदीवालकाव्यतिवत्तैरविनिभागैरमुक्तजैरचिन्त्यैर्बृद्धगुणैः प्रकृतियोगादाकाशघातो-पौर्वापर्येण तथागतधातोरत्यन्ताविकार धर्मता परिदीपिता । तत्राशद्धा-वस्थायामविकारार्थ⁵मारभ्य कतमे द्वादश श्लोकाः ।

यथा सर्वगतं सौक्ष्मयादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थि (24b) तः सत्त्वे तथायं नोपलिप्यते ॥५२॥ यथा सर्वत्र लोकानामाकाश उदयव्ययः। तथैवासंस्कृते धाताविन्द्रियाणां व्ययोदयः ।। ५३ ॥ यथा नाग्निभिराकाशं दग्धपूर्वं कदाचन । तथा न प्रदहत्येनं मृत्यृव्याधिजराग्नयः ।। ५४ ।। पृथिव्यम्बौ जलं वायौ वायुव्योमिन प्रतिष्ठितः अप्रतिष्ठितमाकाशं वाय्वम्बुक्षितिधातुषु ॥ ५५ ॥ स्कन्धधात्विन्द्रियं तद्वत्कर्मवलेशप्रतिष्ठितम । कर्मक्लेशाः सदायोनिमनस्कारप्रतिष्ठिताः ॥ ५६ ॥ अयोनिशोमनस्कारिक्चत्तशुद्धिप्रतिष्ठितः सर्वधर्मेषु चित्तस्य प्रकृतिस्त्वप्रतिष्ठिता ।। ५७ ॥ पृथिवीधात्वज्ज्ञेयाः 10 स्कन्धायतनधातवः । अब्धातुसद्शा ज्ञेयाः कर्मक्लेशाः शरीरिणाम ॥ ५८ ॥

yathākramas asuddhāvasthām, B.

Odosasayor, B; T om. dosa; C as in text.

sańs-rgyas-kyi chos (Buddhadharmaih), T; C shows guṇa. atyantavikāra°, B; T and C as in text.

hgyur-ba med-paḥi mtshan-ñid-la (avikāralakṣaṇam), T.

satvo, B; but T and C imply a locative.

7. Cf. S., xviii, 16ab, for the phraseology. e.c.; prthivy ayā calam, B; sa ni chu-la chu, T; 'the

earth rests on water, water again on the wind', C.

°sthitāh, B.

10. jñeyā, B.

अयोनिशोमनस्कारो विज्ञेयो वायुधातुवत् । तदम्लाप्रतिष्ठाना प्रकृतिर्व्योमधातुवत् ॥ ५९ ॥ चित्तप्रकृतिमालीनायोनिशो मनसः कृतिः । अयोनिशो मनस्कारप्रभवे क्लेशकर्मणी ॥ ६० ॥ कर्मक्लेशाम्बुसंभूताः स्कन्धायतनधातवः । 5 उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते तत्संवर्तविवर्तवत् ॥ ६१ ॥ न हेतुः प्रत्ययो नापि न सामग्री न चोदयः । न व्ययो न स्थितिश्चित्तप्रकृतेर्व्योमधातुवत् ॥ ६२ ॥ चित्तस्य यासौ प्रकृतिः प्रभारवरा न जात्" सा द्यौरिय याति विकियाम् । 10 आगन्त्कै रागमला विभिस्त्वसा— वुपैति संक्लेशमभूतकल्पजैः ॥ ६३ ॥ कयमनेनाकाशदृष्टान्तेन तथानतधातीर'शुद्धावस्थायामविकारधर्मता परि-दीपिता । तद्च्यते । 15

नाभिनिर्वर्तयत्येनं कर्मक्लेशाम्बुसंचयः । न निर्दहत्युदी (254) र्णोऽपि मृत्युद्याधिजरानलः ।।६४॥ |

- 1. e.c.; B oru. manasah ketih ayoniso; tshul-bzhin, ma-yin yid-byed ni..tshul-bzhin ma-yin yid-byed-kyis, T; G similarly.
  - 2. c.c. ; yā tu, B ; T om.
  - 3. rāgamanūdibhis, B; hdod-chags sogs, . dri-mas, T; klešas', C.
  - 4. For dhator T has shin-po (garbhaspa): C as in text.
- 5. According to C two verses are missing here in B and T before 64; it gives the meaning as follows, Ayonisomanaskāra is the wind, karmakleša the water, and cittaprakṛti space, which is not produced in dependence on these two. Suddhacittaprakṛti has the characteristics of space, as that which the wind of ayonisomanaskāra cannot disperse. It has the same extent of commentary as B and T, whose form seems to imply a mention of ayonisomanaskāra in the kārikās. Possibly 64 is a quotation, however, not a kārikā. In 64a B

यद्वदयोनिशो¹मनस्कारवातमण्डलसंभूतं कर्मक्लेशोदकराशिं प्रतीत्य स्कन्ध-धात्वायत²नलोकिनवृ त्या चित्तप्रकृतिव्योमधातोविवतों न भवति । तद्वदयो-निशोमनस्कारकर्मक्लेशवाय्वप्स्कन्धप्रतिष्ठितस्य<sup>4</sup> स्कन्धधात्वायतनलोकस्यास्तं-गमाय मृत्य व्याधिजराग्निस्कन्धसमुदयादिप तदसंवर्तो वेदितव्यः । इत्येवम-भाजनलोकवदशेषक्लेश $(\mathrm{XII}a)$ कर्मजन्मसंक्लेशसमुदयास्तंगमे-5 ऽप्याकाशवदसंस्कृतस्य तथागतधातोर⁵नुत्पादानिरोधादत्यन्तमविकारधर्मता परि-एष च प्रकृतिविशुद्धिमुखं धर्मालोकमुखमारभ्याकाशदृष्टान्तो विस्तरेण यथासूत्रमन्गन्तव्यः। कविर्मार्षा<sup>6</sup> क्लेशाः। आलोको विशुद्धिः। दुर्बलाः क्लेशाः । बलवती विपश्यना<sup>7</sup> । आगन्तुकाः क्लेशाः । मूलविशुद्धा प्रकृतिः । परिकल्पाः क्लेशाः । अपरिकल्पा प्रकृतिः । तद्यथा मार्षा इयं महापृथिव्यप्सु IO प्रतिष्ठिता । आपो वायौ प्रतिष्ठिताः । वायुराकाशे प्रतिष्ठितः । अप्रतिष्ठितं चाकाशम् । एवमेषां चतुर्णां धातूनां पृथिवीधातोरब्धातोर्वायुधातोराकाशधातुरेव बली यो दृढोऽचलोऽनुपचयो अनुपचयोऽनुत्पन्नोऽनिरुद्धः स्थितः स्वरसयोगेन । तत्र य<sup>10</sup> एते त्रयो धातवस्त उत्पादभङ्गयुक्ता अनवस्थिता अचिरस्थायिनः । दृश्यत एषां विकारो न पुनराकाशधातोः $^{11}$  (25b)कश्चिद्विकारः । एवमेव 15

has nābhinirvrttayaty and T mnon-par hgrub-min-te, which indicate the text, but C has 'rot by wetting,' the Sanskrit equivalent of which is not obvious, and which is a more probable sense in view of the parallelism of nirdahati and anala in the second line.

- 1. yadvad yoniśo, B; T and C as in text.
  - 2. B om. ta.
  - 3. °dhāto vivartte B.
  - 4. prasthitasya, B.

5. de-bzhin gśegs-pahi sñin-po (Tathāgatagarbhasya), T.

- 6. māṣā, B. I retain kavir in view of A and B's agreement, but can find no other authority for the word. T translates it by mun-pa (tamas); and C renders 'the klesas are asvabhāva in origin'. C attributes the quotation to the Dhāranīsvararājasūtra, O to the Gaganagañjasūtra.
  - 7. B om. pa.
  - 8. etesām, B.
- 9. Tom. anuparayah and C has instead of it 'inactive' (anīha?).
  - 10. tatra va ete, B.
  - 11. āśadhātoḥ, B.

स्कन्धधात्वायतनानि कर्मक्लेशप्रतिष्ठितानि । कर्मक्लेशा अयोनिशोमनस्कारप्रतिष्ठिताः । अयोनिशोमनस्कारः प्रकृतिपरिशृद्धिप्रतिष्ठितः । तत उच्यते
प्रकृतिप्रभास्वरं चित्तमागन्तुकैरुपक्लेशैरुपिल्ह्यतः इति । तत्र पश्चाद्योऽयोनिशोश्मनस्कारो ये च कर्मक्लेशा यानि च स्कन्धश्रात्वायतनानि सर्व एते धर्मा
हेतुप्रत्ययसंगृहीता उत्पद्यन्ते हेतुप्रत्ययविसामग्र्या निरुध्यन्ते । या पुनः सा
प्रकृतिस्तस्या न हेतुनं प्रत्ययोः न सामग्री नोत्पादो न निरोधः । तत्र यथाकाशधातुस्तथा प्रकृतिः । यथा वायुधातुस्तथायोनिशोमनसिकारः । यथाव्यातुस्तथा
कर्मक्लेशाः । यथा पृथिवीधातुस्तथाः स्कन्यधात्वायतनानि । तत उच्यन्ते
सर्वधर्मा असारमूला अप्रतिष्ठानमून्ताः शुद्धमूला अमूलमूना इति ।

उक्तमशुद्धावस्थायामविकारलज्ञंगिषारभ्य प्रकृतेराकाशधातुसायम्यं तदा-श्रितस्यायोनिशोमनसिकारस्य कर्मक्लेशानां च हेतुलक्षणमारभ्य वायुधातुसा-वर्म्यमञ्ज्ञातुसायम्यं च तत्त्रभवस्य स्कन्यचात्वायतनस्य विपाकलक्षणमारभ्य पृथिवीधातुसायमर्थम् । तद्विभवकारणस्य तु मृत्युव्याधिजराग्नेरुपसर्गलक्षणमारभ्य तेजोधातुसायमर्थं नोक्तमिति नदुच्यते ।

त्रयोऽग्नयो युगान्तेऽग्निर्नारकः प्राकृतः क्रमात् । त्रयस्त उपमा तेया मृत्युव्याधिजराग्नयः ॥ ६५ ॥

त्रिभिः (26a) कारणैपंबाकमं मृत्युत्याविजराणामस्निमाधस्यं वैदित-व्यम् । षडायतननिर्ममीकरणतो विनित्रकारणानुभवननः सरकारपरिपाकी-पनयनतः । एभिरपि मृत्युत्र्याविजरास्निभिरविकारत्यमारभ्य तथागनधातीर-शुद्धावस्थायाभिदमुक्तम् । लोकव्यवहार एप भगवर् मृत इति वा जात इति

1. °klisyata, B.

3. heluh pratyaya, B.

4. A adds ca, which T omits,

5. B om. sta. The quotation is unidentified.

6. 'avikalpalak şanam', 'C.

C om. these two sentences.
 kāranā, 'suffering' (sdug-hshal).

9. From the Aryasimalasutra.

5

10

15

<sup>2.</sup> paścad yaniśa, B; paśca yaniśa, A; de-la tshul-bzhin mayin-pahi yid-la hyed-pas gan-yin-pa (text, omitting paścad), T.

15

वा। मृत इति भगवित्तिन्द्रयोपरोध एषः। जात इति भगवन् नवानामिन्द्रियाणां प्रादुर्भाव एष। न पुनर्भगवंस्तथागतग(x IIb)भीं जायते वा जीयंति वा म्रियते वा च्यवते वोत्पद्यते वा। तत्कस्माद्धेतोः। संस्कृतलक्षणविषयव्यतिवृत्तो भगवंस्त-थागतगर्भो नित्यो ध्रुवः शिवः शाश्वत $^1$  इति।

तत्राशुद्धशुद्धा<sup>2</sup>वस्थायामविकारार्थमारभ्य श्लोकः ।

निर्वृ त्तिव्युपरमरुग्जराविमुक्ता<sup>3</sup> अस्यैव प्रकृतिमनन्यथावगम्य । जन्मादिव्यसनमृतेऽपि तन्निदानं ः धीमन्तो जगति कृपोदयाद्भ<sup>4</sup>जन्ते ॥ ६६ ॥

10 अनेन किं दर्शयति ।

मृत्युव्याधिजरादुःखमूलमार्येरपोद्धृतम्⁵ । कर्मक्लेशवशाज्जातिस्त⁴दभावान्न तेषु तत् ॥ ६७ ॥

अस्य खलु मृत्युव्याधिजरादुःख<sup>7</sup>वह्नेरशुद्धावस्थायामयोनिशोमनसिकार<sup>8</sup>कर्म-क्लेशपूर्विका जातिरिन्धन<sup>8</sup>मिवोपादानं भवति । यस्य मनोमयात्मभावप्रतिलब्धेषु बोधिसत्त्वेषु शुद्धाशुद्धावस्थायामत्यन्तम<sup>10</sup>नाभासगमनादितर<sup>11</sup>स्यात्यन्तमनुज्ज्वलनं प्रज्ञायते ।

- 1. Note that Lankāvatārasūtra, p. 78, line 1, says that the sūtras attribute these four qualities to the Tathāgatagarbha.
  - 2. tatrāśuddhāsuddhā°, B. T om. artham.
- 3. C seems to have read  $^{\circ}vimukt\bar{a}m$ , a better reading; T is ambiguous.
  - 4. B om. dbha.
  - 5. apodṛtam, B.
  - 6. jāti tad, B.
- . 7. dukha, B: T om. duhkha, but C has it.
  - 8. B om. ra.
  - 9. jātir ivandhanam, B.
  - 10. °sthāyām anatyantam, B.
  - 11. itirasyā°, B.

10

15

20

# जन्ममत्युजराव्याधीन् दर्शयन्ति कृपात्मकाः ।

जात्यादिवि (26b) निवृत्तारच 'यथाभूतस्य दर्शनात्।।६८।।

कुशलमलसंयोजनाद्धि संचिन्त्योपपत्तिवशितासंनिःश्रयेण वोविसत्त्वाः करुणया त्रैधातके संहिलप्यन्ते । जातिमप्युपदर्शयन्ति जरामपि व्याधिमपि मरणमप्यपदर्शयन्ति । न च तेषामिमे जात्यादयो धर्माः संविद्यन्ते । घथापि<sup>3</sup> तदस्यैव धातोर्ययाभृतमजात्यन्तपत्तिदर्शनात् । सा पुनरियं वोशिसत्त्वावस्था विस्तरेण यथास्त्रमन्गन्तव्या । यदाह<sup>5</sup> । कतमे च ते संसारप्रवर्तकाः क्रजल-म लसंत्रय क्ताः । क्लेशाः । यद्तं पुण्यसंभारपर्येष्ट्चनुष्तताः । संचिन्त्यभवोपपत्ति-परिग्रहः । बद्धसमवधानप्रार्थना । सत्त्वपरिपाकापरिप्वेदः । सद्धर्मपरिग्रहे।द्योगः । सत्त्विकंकरणीयोत्स्कताः। धर्मरागानुगयान्त्सर्गः। पारमितासंयोजनानामपरि-त्यागः। इत्येते सागरमते कुशलमूलसंत्रयुक्ताः क्लेशा यैवोधिसत्त्वाः संहिलप्यन्ते। न खल क्लेशदोपैलिप्यन्ते । आहु पुनः । यदा भगवन् कुशलमुलानि तत्केन कारणेन क्लेशा इत्यच्यन्ते । आह । तथा हि सागरमने एभिरेवंरूपैः क्लेशैवॉधिसत्त्वास्त्रै-धातको शिलप्यन्ते । क्लेशसंभूतं च त्रैत्रातुकम् । तत्र वोधिसस्वा उपायकौशलेन च कुशलमलबलान्वाथानेन च संचिन्त्य भैथातुको शिलप्यन्ते । तेनोच्यन्ते कुशलमुल-संप्रयक्ताः क्लेशा इति । यावदेव न त्रैधातुके क्लेपनया न पनश्चितोपक्लेशतया।

स्याद्यथापि नाम सागरमते श्रेष्ठिनो गृहपतेरेक (27a)पुत्रक इण्टः कान्तः प्रियो मनापो<sup>9</sup>ऽप्रतिक्लो दर्शनेन स च दारको बालभावेन नृत्यन्नेव मीढक्पे प्रपतेत । अथ ते तस्य दारकस्य मानुजानयः 10 पदयेयस्त दारकं मीढक्षे प्रपतितम । दष्टवा च गम्भीरं निश्वमेयः । गोचेयः परिदेवेरन् । न पुनस्तं मीढकपमवरुह्य

1. T's hdas-gyur suggests vyativīttās.

2. e.c.; samklisyante, B; samslisyante, A apparently; sbyarro, T; 'they appear', C.

3. T apparently omits vathapi.

C may have read ajatyanirodhadarsanat.
 From the Sagaramatipariprecha.

6. sambharah / ryestatrptata, B.

7. yavad evam, B. 8. T om. istah or kāntah.

9. namāpa, A

10. matapitrjnatayah, A; so also C, which makes the rescuer someone else than the father.

11. B seems to read visvaseyuh.

TO

15

तं दारकमध्यालम्बेरन । अथ तस्य दारकस्य पिता तं प्रदेशमागच्छेत । स पश्येतैक-पत्रकं मीढकपे प्रपतितं दष्टवा च शी घ्रशी घ्रं त्वरमाणरूप एकपत्रकाध्याशय-प्रेमाननीतो<sup>2</sup>ऽजग (XIIIa) प्समानस्तं मीडकपमवरुह्यैकपुत्रकमभ्यत्क्षिपेत । इति हि सागरमते उपमेषा कृता यावदेवार्थस्य विज्ञप्तये। कः प्रवन्धो दृष्टव्यः। मीढकूप इति सागरमते त्रैयातुकस्यैतदिधवचनम् । एकपुत्रक इति सत्त्वानामेत-दिधवचनम् । सर्वसत्त्वेषु हि वोधिसत्त्वस्यैकपुत्रसंज्ञा प्रत्युपस्थिता भवति । मातृ-ज्ञातय<sup>3</sup> इति श्रावकप्रत्येकबद्धयानीयानां पुदुगलानामेतदिधवचनं ये संसारप्रपति-तान सत्त्वान दष्टवा शोचन्ति परिदेवन्ते न पनः समर्था भवन्त्यभ्यत्क्षेप्तम। श्रेष्ठी गहपतिरिति बोधिसत्त्वस्यैतदिधवचनं यः श्चिविमलो निर्मलिचित्तोऽ-संस्कृतधर्मप्रत्यक्षगतः संचिन्त्य त्रैधातुके प्रतिसंदधाति सत्त्वपरिपाकार्थम् । सेयं सागरमते बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा यदत्यन्तपरिमुक्तः 'सर्वबन्धनेभ्यः पुनरेव भवोपपत्तिमुपाददाति । उपायकौशल्यप्रज्ञापरिगृहीतश्च संक्लेशैर्न लिप्यते । सर्व (27b) क्लेशबन्धनप्रहाणाय $^5$  च सत्त्वेभ्यो धर्म देशयतीति । तदनेन सत्र-पदिनर्देशेन<sup>6</sup> परहितिकियार्थं विशनो बोधिसत्त्वस्य संचिन्त्यभवोपपत्तौ कुशल-मलकरुणाबलाभ्या<sup>7</sup>म्परलेषादपायप्रज्ञाबलाभ्यां च तदसंक्लेशादशृद्धशृद्धावस्था परिदीपिता ।

तत्र यदा बोधिसत्त्वो यथाभूताजात्यनुत्पत्तिदर्शनमागम्य तथागतधाती-रिमां<sup>8</sup> वोधिसत्त्वधर्मतामनुप्राप्नोति तथा विस्तरेण यथासूत्रमनुगन्तव्यम्<sup>9</sup>। यदाह । पश्य सागरमते धर्माणामसारताम<sup>10</sup>कारकतां निरात्मतां निःसत्त्वतां

1. B om. drstvā.

2. °ādhyāśayaþremānunīto is a doubtful reading, A being blurred and B practically illegible; hdon-par (or hdren-par) hdodpahi sred-pas byas-te, T, for which, if correct, the equivalent is not clear; C is no help.

3. mātāpitrjñātaya, A; 'father, mother and relations', C.

4. T om. vimalo.

5. B om. ya.

6. Bom. rde, and T nirdesena.

7. bodhisatvasya mahākaruņā yad atyantaparimuktah karuņābalābhyām, B; T as in text, omitting bala, which C has.

8. °dhātoḥ mām, B.

9. yathāsūtrasarttavyam, B; A om. yathā; T as in text.

10. asārakatām, B. The quotation, the first part of which C omits, is from the Sāgaramatipariprechā (O).

TO

15

तं दारकमध्यालम्बेरन् । अथ तस्य दारकस्य पिता तं प्रदेशमागच्छेत् । स पश्येतैक पत्रक मीढक्पे प्रपतितं दृष्ट्वा<sup>1</sup> च शीघ्रशीघ्रं त्वरमाणरूप एकपुत्रकाध्याशय प्रेमाननीतो<sup>2</sup>ऽजग (XIIIa) प्समानस्तं मीढक्पमवरुह्यैकपुत्रकमभ्यतिक्षपेत् । इति हि सागरमते उपमेषा कृता यावदेवार्थस्य विज्ञप्तये। कः प्रबन्धो द्रष्टव्यः। मीढकप इति सागरमते त्रैथातुकस्यैतदिधवचनम् । एकपुत्रक इति सत्त्वानामेत-दिधवचनम् । सर्वसत्त्वेष् हि वोधिसत्त्वस्यैकपुत्रसंज्ञा प्रत्युपस्थिता भवति । मात-ज्ञातय<sup>3</sup> इति श्रावकप्रत्येकबुद्धयानीयानां पुदुगलानामेतदिधवचनं ये संसारप्रपति-तान सत्त्वान् दृष्ट्वा शोचन्ति परिदेवन्ते न पुनः समर्था भवन्त्यभ्युत्क्षेप्तम । श्रेष्ठी गृहपतिरिति बोधिसत्त्वस्यैतदिववचनं यः शचिविमलो<sup>4</sup> निर्मलिचत्तोऽ-संस्कृतवर्मप्रत्यक्षगतः संचिन्त्य त्रैवातुके प्रतिसंदवाति सत्त्वपरिपाकार्थम् । सेयं सागरमते बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा यदत्यन्तपरिमुक्तः 'सर्वबन्धनेभ्यः पुनरेव भवोपपत्तिम्पाददाति । उपायकौशल्यप्रज्ञापरिगृहीतश्च संक्लेशैर्न लिप्यते । सर्व (27b)क्लेशबन्धनप्रहाणाय $^5$  च सत्त्वेभ्यो धर्म देशयतीति । तदनेन सूत्र-पदिनदेंशेन परहितिकियार्थं विश्वनो बोधिसत्त्वस्य संचिन्त्यभवोपपत्तौ कुशल-मलकरुणाबलाभ्या<sup>7</sup>मुपश्लेषादुपायप्रज्ञाबलाभ्यां च तदसंक्लेशादशुद्धशुद्धावस्था परिदीपिता ।

तत्र यदा बोधिसत्त्वो यथाभूताजात्यनुत्पत्तिदर्शनमागम्य तथागतधातो-रिमां<sup>8</sup> बोधिसत्त्वधर्मतामनुप्राप्नोति तथा विस्तरेण यथासूत्रमनुगन्तव्यम्<sup>8</sup>। यदाह । पश्य सागरमते धर्माणामसारताम<sup>10</sup>कारकतां निरात्मतां निःसत्त्वतां

1. B om. drstva.

3. mātāpitrjñātaya, A; 'father, mother and relations', C.

4. T om. vimalo.
5. B om. ya.

6. B om. rde, and T nirdesena.

7. bodhisatvasya mahākarunā yad atyantaparimuktah karunābalābhyām, B; T as in text, omitting bala, which C has.

8. dhātoh mam, B.

9. yathāsūtrasarttavyam, B; A om. yathā; T as in text.

10. asārakatām, B. The quotation, the first part of which C omits, is from the Sāgaramatipariprechā (O).

<sup>2.</sup> ādhyāśayapremānunīto is a doubtful reading, A being blurred and B practically illegible; hdon-par (or hdren-par) hdodpahi sred-pas byas-te, T, for which, if correct, the equivalent is not clear; C is no help.

निर्जीवतां नि:पुर्गलतामस्वामिकताम् । यत्र हि नाम यथेष्यन्ते तथा विठप्यन्ते 1 विक्रियताञ्च समाना न चेत्रयन्ति न प्रकल्पयन्ति<sup>2</sup> । इमां सागरमते धर्मविठपनाम-धिमच्य बोधिसत्त्वो<sup>3</sup> न कस्मिंश्चिद्धमें परिखेदमत्पादयति । तस्यैव ज्ञानदर्शनं शचि शद्धं भवति । नात्र कश्चिद्यकारो वापकारो वा कियत इति । एवं च धर्माणां धर्मतां यथाभृतं प्रजानाति । एवं च महाकरुणासंनाहं न त्यजित । स्याद्य-थापि नाम<sup>5</sup> सागरमतऽनर्घ वैड्यमिणिरत्नं स्ववदापितं सपरिशद्धं सविसलं कर्दम-परिक्षिप्तं वर्षसहस्रमवनिष्ठेत । तद्वर्षसहस्रात्ययेन ततः कर्दमादभ्यत्थिप्य लोड्येत<sup>6</sup> पयवदाप्येत । तत्म्<sup>7</sup>धौनं परिशोधितं पर्यवदापितं समानं तमेव शद्धविमलमणिरत्नस्वभावं न जह्यान्<sup>8</sup> । एवमेव मागरमते बोधिसत्त्वः सत्त्वानां प्रकृतिप्रभास्वरतां चित्तस्य प्रजानाति । तां प्नरागन्तुको (28a) पक्लेशोप-क्लिष्टां पश्यति । तत्र वोधिसत्त्वस्यैवं भवति । नैते क्लेशाः सत्त्वानां चित्तप्रकृति-प्रभास्वरतायां प्रविष्टाः । आगन्तकां एते क्लेशा अभतपरिकल्पसमृत्थिताः । शक्नुयामहं पुनरेषां सत्त्रानामागन्तुकलेशापनयनाय<sup>॥</sup> धर्म देशयितुमिति । ए**दमस्य** नावलीयनाचित्तमत्पद्यते । तस्य भयस्या मात्रया सर्वसत्त्वानामन्तिके प्रमोक्ष-चित्तोत्पाद उत्पद्यते । एवं चास्य भवति । नैनेषां क्लेशानां<sup>10</sup> किचिद्धलं स्थाम वा । अबला दर्बला एते 11 वलेशाः । नैतेषां किंचिदभतप्रतिष्ठानम् । अभूतपरि-

1. B repeats pyante; A om. vițhapi; T om. tathā vițhapyante vițhapitās ca samūnā.

2. A om. na prakalpayanti.

3. bodhisatva, B. T translates vithapanā by gzhan-du mihgyurba, 'not developing elsewhere'. Cf. Abhisamayālamkārāloka (ed. Wogihara), p. 370, for this passage.

4. kasyacid upakāro apakāro vā, A ; hdi-la hgah yan phan

hdogs-pa ham, (nātra kaścid apy upakāro vā), T.

5. A om. nāma.

6. The root lud in the sense manthane, 'rub', does not appear to have been recorded elsewhere in literature.

7. B om. tat.

8. tyahyāt (for tyajyāt), B.

9. Reading uncertain. °kleśāpanayāyaya, B; °kleśānām panayanāya, A; ñe-bar ñon-mons-pa zhi-bar bya-bahi phyir, (sattvānām upakleśaśamanāya?), T. C understands, 'cause the beings to get rid of the āgantukakleśamalas'.

10. samklesanam, A.

11. yate, B.

5

10

10

15

कित्पतः । ते वयाभू (xIIIb) तयोनिशो भनसिकारिनरीक्षिता न कुप्यन्ति । तेऽस्माभिस्तया प्रत्यवेक्षितव्या यथा न भूयः क्लिष्येयुः । अश्लेषो हि क्लेशानां साधुर्न पुनः श्लेषः । यद्यहं क्लेशानां क्लिष्येय तत्कथं क्लेशबन्धन-बद्धानां सत्त्वानां क्लेशबन्धनप्रहाणाय धर्म देशयेयम् । हन्त वयं क्लेशानां च न क्लिष्यामहे क्लेशबन्धनप्रहाणाय च सत्त्वेभ्यो धर्म शिवष्यामः । ये पुनस्ते संसारप्रबन्धकाः कुशलमलसंप्रयुक्ताः क्लेशास्तेष्वस्माभिः सत्त्वपरिपाकाय श्लेष्टव्य-मिति ।

संसारः पुनिरह त्रैवातुकप्रतिविम्बकमनास्रवधातौ मनोमयं कायत्रयमिभिन्नेतम् । तद्ध्यनास्रवकुशलमूलाभिसंस्कृतत्वात् संसारः । सास्रवकमंक्लेशानिभि-संस्कृतत्वान्निर्वाणमिप तत् । यदिधक्वत्याह । तस्माद्भगवन्नस्ति संस्कृतोऽप्य-संस्कृतोऽपि संसारः । अस्ति संस्कृतमप्यसंस्कृतमिप निर्वाणमिति । (28b) तत्र संस्कृतां संस्कृतसंसृष्टिचत्तचैतसिकसमुदाचारयोगादियमशुद्धशुद्धावस्थेत्युच्यते । सा पुनरास्रवक्षयाभिज्ञाभिमुख्य सङ्गप्रज्ञापारमितभावनया महाकरुणाभावनया च सर्वसत्त्वधातुपरिवाणाय तदसाक्षात्करणादाभिमुख्यां बोधिसत्त्वभूमौ प्राधान्येन व्यवस्थाप्यते ।

यथोक्तमास्रवक्षयज्ञानमारभ्य नगरोदाहरणम् 10 । एवमेव कुल्पुत्र बोधि-सत्त्वो महता यत्नेन महता वीर्येण दृढयाध्याशयप्रतिपत्त्या 11 पञ्चाभिज्ञा उत्पाद-यति । तस्य ध्यानाभिज्ञापरिकर्मकृतचित्तस्यास्रवक्षयोऽभिमुखीभवति । स महा-करुणाचित्तोत्पादेन सर्वसत्त्वपरित्राणायास्रवक्षयज्ञाने परिजय कृत्वा पुनरिप

- 1. abhūtāparikalpitah, B.
- 2. A om. yoniso.
- 3. pratyaveksitah, B.
- 4. hetur ayam, B; hon-kyan kho-bos, T.
- 5. From the Aryaśrimalasutra
- 6. B adds tatra samskrtasam (28b) skrtam api nirvanam iti.
- 7. B om. samskrta
- 8. °mukhyam asanga°, B.
- 9. A om. ca.
- 10. mehi dper brjod-pa, T (read mihi and understand naro-daharanam with O?) C quotes the parable in full and attributes it and the following passage to the Rainamalasutra.
  - 11. drdha adhyasayaprapatiya, B

सुपरिकमंकृतचेताः । षट्यामस ङ्गप्रज्ञोत्पादादास्रवक्षयेऽभिमुखीभवितः । एवम-स्यामाभिमुख्यां वोधिसत्त्वभूमावास्रवक्षयसाक्षात्करणविश्वत्वलाभिनो बोधिसत्त्वस्य विशुद्धावस्था परिदीपिता । तस्यैवमात्मना सम्यक्प्रतिपन्नस्य परानपि चास्यामेव सम्यक्प्रतिपन्तौ स्थापियप्यामीतिः महाकरुणया विप्रति-पन्नसत्त्वपरित्राणाभिप्रायस्य शममुखानास्वादनत्या तद्पायकृतपरिजयस्य संसारा भिमुखसत्त्वापेक्षया निर्वाणविमुखस्य वोध्यङ्गपरिपूरणाय ध्यानैविहृत्य पुनः कामधातौ संचिन्त्योपपित्तपरिग्रहणतो यावदाशु सत्त्वानामर्थं कर्तुकामस्य विचित्रतिर्यंगोनिगतजातकप्रभेदेन पृथग्जनात्मभावसंदर्शनिवभुत्वलाभिनोऽविशुद्धा-(29a)वस्था परिदीपिता ।

<sup>6</sup>अपरः श्लोकार्थः

10

5

धर्मतां प्रतिविच्येमामविकारां जिनात्मजः ।
दृश्यते यदविद्यान्धैजित्यादिषु तदद्भुतम् ॥ ६९ ॥
अत एव जगद्धन्धोरुपायकरुणे परे ।
यदार्यगोचरप्राप्तो दृश्यते बालगोचरे ॥ ७० ॥
सर्वलोकव्यतीतोऽसौ न च लोकाद्विनिःसृतः ।
लोके चरित लोकार्थमिलप्तो लौकिकेर्मलैः ॥ ७१ ॥
यथैव नाम्भसा पद्मं लिप्यते जातमम्भिस ।
तथा लोकेऽपि जातोऽसौ लोकधर्में लिप्यते ॥७२॥

15

1. °cetasah, B.

2. āsraya āmukhībhavati, B; T shows abhi (mɨnon-du). C enlarges this passage, describing also the attainments of the fourth and fifth bhūmis.

3. sthāsyāmīti, B.

4. B om. rā.

5. mya-nan-las lulas-pa-la mnon-du phyogs-par (nirvănābhi-

mukhasya), T.

6. C omits from here up to verse 79. Verses 69-78 and the commentary on them may therefore be later additions; the heading to them is suspicious and their omission would improve the arrangement of the exposition. But verse 76 is in the first of C's translations.

7. Cf. S., xiii, 4-6; d=6d.

10

15

20

नित्योज्ज्वलितबुद्धिश्च कृत्यसंपादनेऽग्निवत् । शान्तध्यानसमापत्तिप्रतिपन्नश्च सर्वदा ॥ ७३ ॥ पूर्वविधवशात् सर्वविकल्पापगमाच्च सः । न पुनः कुरुते यत्नं परिपाकाय देहिनाम ॥ ७४ ॥ यो यथा येन वैनेयो मन्यतेऽसौ तथैव तत्। देशन्या रूपकायाभ्यां चर्ययेयपिथेन वा<sup>क</sup> ॥ ७५ ॥ अनाभोगेन तस्यैवमव्याहतिधयः सदा । जगत्याकाशपर्यन्ते सत्त्वार्थः संप्रवर्तते ॥ ७६ ॥ एतां गतिमनशाप्तो बोधिसत्त्वस्तथागतैः । समतामेति लोकेषु सत्त्वसंतारणं प्रति ॥ ७७ ॥ अथ चाणोः पृथिव्याश्च गोस्पदस्योदधेश्च यत् । अन्तरं बोधिसत्त्वानां बुद्धस्य च तदन्तरम ॥ ७८ ॥

एषां दशानां रलोकानां यथाक्रमं नविभः रलोकैः प्रमुदिताया बोधिसत्त्व-भूमेरधश्च संक्लेशपरमतां दशमेन श्लोकेन धर्ममेघाया बोधिसत्त्वभमेरूध्व विश् द्धिपरमतामुपनिघाय समासतश्चत्णा वोधिमत्त्वानां दशस् वोधिसत्त्व -भूमिषु विशुद्धिरविशुद्धिरच परिदीपिता । चत्वारो वाधिसत्वाः प्रथमचित्तो-त्पादिकः । चर्याप्रति (29b)पन्नः । अवैवर्तिकः । एकजातिप्रतिबद्ध तत्र प्रथम<sup>5</sup>द्वितीयाभ्यां वलोकाभ्यामनादिकालिकमदृग्टपूर्वप्रथमलोकोत्तरधर्मता-प्रतिवेधात् प्रमृदितायां भूमौ<sup>6</sup> प्रथमिनतोत्पादिकवोधिसत्त्वगणविशुद्धि<sup>ग</sup>लक्षणं परिदीपितम् । त्रितीयचत् यभ्यां श्लोकाभ्यामन्पिल्तचर्याचरणाद्विमलां<sup>8</sup>

1. A's f.xiiib ends here.

<sup>2.</sup> varyeryāpathena vā, B (one synapie short); spyod dan spyod-lam-gyis, T.

 <sup>3. °</sup>sāmtāraņam, B.
 4. T om. bodhisattva.

<sup>5.</sup> T om. prathama.

<sup>6.</sup> sa dan-po rab-tu dgaḥ-ba-la (pramuditāyām prathamabhūmau), T.

<sup>7.</sup> yons-su dag-paḥi (°parisuddhi°), T.

<sup>8.</sup> vimalā, B.

10

15

भूमिमुपादाय यावदद्रंगमायां भूमौ चर्याप्रतिपन्नवोधिसत्त्वगुणिवशुद्धि¹लक्षणं परिदीपितम् । पञ्चमेन क्लोकेन निरन्तरमहाबोधिसमुदागम²प्रयोगसमाधिषु व्यवस्थितत्वादचलायां भूमाववैर्वातकवोधिसत्त्वगुणिवशुद्धिलक्षणं परिदीपितम् । षष्ठेन सप्तमेनाष्टमेन च क्लोकेन सकलस्वपरार्थसंपादनोपायनिष्ठागतस्य³ बुद्धभूम्येकचरमजन्मप्रतिबद्धत्वादनुन्तरपरमाभिमंबोधिप्राप्तेर्धमंभेषायां वोधिसत्त्वभूमावेक¹जातिप्रतिबद्धत्वोधिसत्त्वगुणिवशुद्धिः लक्षणं परिदीपितम् । नवमेन दशमेन च क्लोकेन परार्थमात्मार्थ चारभ्य निष्ठागतबोधिसत्त्वतथागतयोर्गुण-विशुद्धेरिवशेषो विशेषक्च परिदीपितः ।

तत्र सुविशुद्धा वस्थायामविकारार्थमारभ्य रलोकः।

अनन्यथात्माक्षयधर्मयोगतो जगच्छरण्योऽनपरान्तकोटितः । सदाद्वयोऽसावविकल्पकत्वतो ऽविनाशधर्माप्यकृतस्वभावतः ॥ ७९ ॥

अनेन किं दर्शयित । न जायते न म्प्रियते बाध्यते नो न जीर्यते । स नित्यत्वाद्ध्रुवत्वाच्च शिवत्वाच्छाश्वत (30a)त्वतः ॥८० न जायते स नित्यत्वा दात्मभावेर्मनोमयेः । अचिन्त्यपरिणामेन ध्रुवत्वान् स्त्रियते । न सः ॥८१॥

1. yons-su dag-pahi ("parisuddhi"), T.

2. bodhisatvasamudāgama", B; T om. sattva.

3. °niryātasya, B; mthar phyin-pa, T which does not show case-ending.

4. Badds ekajātipratibaddhabodhisatvabhūmau.

5. yons-su dag-pahi (parisuddhi), Y.

6. Tom. visuddher.

7. ta visuddhā", B; de-la sin-tu rnam-par dag-paḥi, T; C as in text.

8. Cf. Buddhac., xii, 22.

9. B om. tvā.

10. \*parināmena macintyas cyutya dhruva\*, B; possibly an old interpolation, as T also shows cyuti in d.

11. mryate, B.

## वासनाव्याधिभिः सूक्ष्मैर्बाध्यते न शिवत्वतः । अनास्प्रवा¹भिसंस्कारैः शाश्वतत्वान्न जीर्यते ।।८२।।

सख ल्वेष तथागतधातुर्बुद्धभूमावत्यन्तविमल²विशुद्धप्रभास्वरतायां स्वप्रकृतौ स्थितः पूर्वान्तमुपादाय नित्यत्वान्न पुनर्जायते मनोमयैरात्मभावैः । अपरान्त-मुपादाय श्रुवत्वान्न पुनिर्म्ययतेऽचिन्त्यपारिणामिक्या³ च्युत्या । पूर्वापरान्त-मुपादाय शिवत्वान्न पुनर्वाध्यतेऽविद्यावासभूमिपरिग्रहेण । यश्चैवमनर्थापितितः स शाश्वतत्वान्न पुनर्जीर्थत्य⁴नास्त्रवकर्मफलपरिणामेन ।

तत्र द्वाभ्यामथ द्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यां यथाक्रमम् ।
पदाभ्यां नित्यताद्यर्थो विज्ञेयोऽसंस्कृते पदे ।। ८३ ।।
तदेशामसंस्कृतवातौ चतुर्णां नित्यश्चविश्वशाश्वतपदानां यथाक्रममेकैकस्य
पदस्य द्वाभ्यां द्वाभ्यामुद्देशनिर्देश पदाभ्यामर्थप्रविभागो यथासूत्रमनुगन्तव्यः ।
यदाह । नित्योऽयं शारिपुत्र धर्मकायोऽनन्यत्वधर्माक्षयधर्मतया । श्ववोऽयं शारिपुत्रधर्मकायो ध्रुवशरणोऽपरान्तकोटिसमतया । शिवोऽयं शारिपुत्र धर्मकायोऽद्वयधर्माविकल्पधर्मतया । शाश्वतोऽयं शारिपुत्र धर्मकायोऽविनाशधर्माकृतिमधर्मतयेति ।

- 1. anaśrava B.
- 2. B om. vimale; dri-med-cin, T; C shows vimala too.
- 3. °parināmikyā, B.
- 4. B reads jīryati / anasrava here, though it reads jīryate in verse 80.
- 5. In b B om. one  $dv\bar{a}bhy\bar{a}m$  and has  $sv\bar{a}bhy\bar{a}m$  for the other; C and T as in text.
  - 6. uddesanidesanirdesao, B; bstan-pa dan bsad-pa, T.
- 7. B and T add two verses here, which C omits and which must be interpolations, as the quotation from the sutra clearly follows directly on the reference to it in the previous sentence. They are simply an enlargement of 79 and run as follows:

Nityartho'nanyathatmatvam aksayyagunayogatah | Dhruvarthah saranatmatvam antakotisamānatah | Sivārtho'dvayadharmatvam avikalpasvabhāvatah | Sāsvatārtho'vināsitvam akrtrimagunatvatah ||

B om. kr in the last line. The quotation according to C is from the Anunatvāpūrnatvanirdešaparivarta.

10

15

अस्यामेव विज्ञुद्धावस्थायामत्यन्तव्यवदा(30h)ननिष्ठागमनलक्षणस्य तथा-गतगर्भस्या<sup>1</sup>संभेदार्थमारभ्य श्लोकः ।

स धर्मकायः स तथागतो यत—
स्तदार्यसत्यं परमार्थनिर्वृतिः ।
अतो न बुद्धत्वमृते करिमवद्
गुणाविनिर्भागतयास्ति निर्वृतिः ॥ ८४ ॥

5

तत्र पूर्वश्लोकाधेंन कि दर्शयति ।

धर्मकायादिपर्याया वेदितव्याः समासतः । चत्वारोऽनास्रवे धातौ चतुरर्थप्रभेदतः ॥ ८५ ॥

समासतोऽनास्त्रवे धाती तथागतगर्भे चतुरोऽथनिधिकृत्य चत्वारो नाम- 10 पर्याया वेदितव्याः । चत्वारोऽर्थाः कतमे ।

बुद्धधर्माविनिर्भागस्तद्गोत्रस्य तथागमः । अमृषामोषधर्मित्वमादिप्रकृतिशान्तता ॥ ८६ ॥

बुद्धवर्मावितिभागार्थः । यमिषकृत्योक्तम् । अशून्यो भगवस्तथा-गतगर्भो गङ्गानदीवालुकाव्यतिवृत्तैरविनिभागिरमुक्तकौरिनन्त्यैर्वृद्धयमेरिति । तद्- 15 गोत्रस्य प्रकृतेरिनन्त्यप्रकारममुदागमार्थः । यमिषकृत्योक्तम् । षडायतन-विशेषः स तादृशः परंपरागतोऽनादिकालिको धर्मताप्रतिलव्य इति । अमृषा-मोषार्थः । यमिषकृत्योक्तम् । तत्र परमार्थसत्यं यदिदममोषधीम निर्वाणम् । तत्कस्माद्धेतोः । नित्यं तद्गोत्रं समधर्मतयेति । अत्यन्तोपशमार्थः । यमिष-कृत्योक्तम् । आदिपरिनिर्वृत एव तथागतोऽईन् सम्यक्संबुद्धोऽन्त्पन्नोऽनिरुद्ध 20

1. Tathāgatadhātor, B; C and T as in text.

- 2. From the Aryasiimālāsūtra.
- 3. From the Sadāyatanasūtra (C).
- 4. Probably from the Aryaśrimālāsūtra (O).
- 5. So B, but the reading is uncertain; gtan-du zhi-baḥi chos-ñid-kyis-na (atyantaśamadharmatayā), T; C suggests śāśvata-dharmatayā.
  - 6. From the Jāānālokālamkārasūtra (O).

10

15

इति । एषु चतुर्ष्वर्थेषु यथासंस्यमिम चत्वारो $^{\mathtt{1}}$  नामपर्याया भवन्ति । तद्यथा धर्मकायस्तथागतः परमार्थसत्यं निर्वाणमिति । यत एवमाह² । तथागतगर्भ इति शारि (31a) पुत्र धर्मकायस्यैतदिधवचनिमति । नान्यो भगवंस्तथागतोऽन्यो धर्मकायः। धर्मकाय एव भगवंस्तथागत इति । दुःखनिरोधनाम्ना भगवन्नेवंगुण-समन्वागतस्तथागतधर्मकायो देशित इति । निर्वाणयातुरिति भगवंस्तथागत-धर्मकायस्य तदधिवचनमिति ।

तत्रापरेण इलोकार्धेन किं दर्शयति।

सर्वाकाराभिसंबोधिः सवासनमलोद्धृतिः । बुद्धत्वमथ निर्वाणमद्वयं परमार्थतः ।। ८७ ।।

यत $^{3}$  (XVu) एते चत्वारोऽनास्रवधातुपर्यायास्तथागतधातावेकस्मिन्नः भिन्नेऽर्थे समवसरन्ति । अत एषामेकार्यत्वादद्वयधर्मनयमुखेन यच्च सर्वाकारसर्व-धर्माभिसंबोधाद्बुद्धत्विमत्युक्तं यच्च महाभिसंबोधात् सवासनमलप्रहाणान्निर्वाण-मित्युक्तमे⁵तदुभयमनास्रवे धातावद्वयमिति द्रष्टव्यमभिन्नमिच्छन्नम् ।

सर्वाकारैरसंख्येयैर°चिन्त्यैरमलौर्गुणै:।

अभिन्नलक्षणो मोक्षो यो<sup>7</sup> मोक्षः स तथागत इति ॥

यदुक्तमर्हत्प्रत्येकबुद्धपरिनिर्वाणमधिकृत्य<sup>8</sup> । निर्वाणमिति एष तथा भातानामिति । अनेन दीर्घाध्वपरिश्रान्तानामटवीमध्ये नगरनिर्माणवद-विव<sup>18</sup>र्तनोपाय एष धर्मपरमेश्वराणां सम्यक्संबुद्धानामिति परितीपितम् । निर्वा-

- 1. B om. catvāro; C and T as in text.
- 2. C gives the first sentence of the quotation to the Anūnatvāpūrņatvanirdeśaparivarta and the rest to the Aryaśrīmālāsūtra.
  - 3. B om. ta; gan-gi phyir, T.
- 4. °dhātā ekasminn abhinnārthe, B; T om. abhinna; C not clear.
  - 5. A and B om. uktam; T inserts it.
- 6. asamksepair, B. C attributes the verse to the Mahāparinirvānasūtra.
  - 7. B om. kso yo.
  - 8. From the Aryaśrīmālāsūtra.
  - 9. B om. ta in Tathāgatānām.
  - 10. anivartano°, B; mi-ldog-pa, T

णाधिगमाद् भग¹वंस्तथागता भवन्त्यर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः सर्वाप्रमेयाचिन्त्यविशुद्धि- निष्ठागतगुणसमन्वागता इति । अनेन चतुराकारगुणनिष्पत्स्वसंभिन्नलक्षणं निर्वाणमधिगम्य तदात्मकाः सम्यक्संबुद्धा भवन्ती (31b)ति । बुद्धत्विनिर्वाण- योरिविनिर्भागगुणयोगाद्बुद्धत्वमन्तरेण कस्यचिन्निर्वाणाधिगमो॰ नास्तीति परि- दीपितम् ।

तत्र तथागतानामनाश्ववे धानौ सर्वाकारवरोपेतशून्यताभिनिर्हारतश्चित्रकर-दृष्टान्तेन गुणसर्वता वेदितव्या<sup>3</sup> ।

अन्योन्यकुशला यद्वद्भवेयुश्चित्रलेखकाः ।

यो यदङ्गं प्रजानीयात्तदन्यो नावधारयेत् ॥ ८८ ॥

अथ तेभ्यः प्रभू राजा प्रयच्छेद्दूष्यमाज्ञया । 10

सर्वेरेवात्र युष्माभिः कार्या प्रतिकृतिर्मम ॥ ८९ ॥

ततस्तस्य प्रतिश्रुत्य युञ्जेरंश्चित्रकर्मणि ।

तत्रैको व्यभियुक्तानामन्यदेशगतो भवेत् ॥ ९० ॥

देशान्तरगते तस्मिन् प्रतिमा तद्वियोगतः ।

न सा सर्वाङ्गसंपूर्णा भवेदित्युपमा कृता ॥ ९१ ॥ 15

लेखका ये तदाकारा दानशीलक्षमादयः ।

सर्वाकारवरोपेता श्रन्यता प्रतिमोच्यते ॥ ९२ ।।

त्रैणमेव दानदीनामेक कस्य बद्धविषयापर्यन्त प्रकारभेदिभक्षत्वाद-

तत्रैषामेव दानादीनामेकैकस्य बुद्धविषयापर्यन्त प्रकारभेदभिन्नत्वाद-परिमित्तत्वं वेदितव्यम् । संख्याप्रभावाभ्यामिकत्त्वत्वम् । मात्सर्यादि-विपक्षमलवासनापकिष्तत्त्वाद्विगुद्धिपरमत्विमिति । तत्र सर्वाकारवरो-पेतशून्यतासमाधिमुखभावनयानुत्पत्तिकधर्मलाभादचलायां बोधिसत्त्वभूमा-

<sup>1. °</sup>gamā Bhaga°, B.

<sup>2.</sup> nirvāņabhigamo, A; thob-pa, T.

<sup>3.</sup> According to C this parable is taken from the Rainamālāsūtra, whose account it quotes immediately after the verses.

<sup>4.</sup> pratiyocyate, B.

<sup>5. &</sup>quot;vişayaparyanta", A; but yul-la mthah-yas-par, T, and 'unlimited', C.

10

15

20

विकल्पनिश्छिद्रनिरन्तरस्वरसवाहिमार्गज्ञानसंनिश्चयेण तथागतानामनास्रवे घातौ गुणसर्वता समुदागच्छित । साधुमत्या वोधिसत्त्वभूमावसंख्येयसमाधिघारणीमुखसमुद्रैरपरिमाणबुद्धधर्मपरि (32a) ग्रहज्ञानसंनिश्चयेण गुणाप्रमेयता समुदागच्छित । धर्ममेघायां वोधिसत्त्वभूमौ सर्वतथागतगुद्धस्थानाविपरोक्षज्ञानसंनिश्चयेण गुणाचित्त्यता समुदागच्छित । तदनन्तरं बुद्धभूभ्यधिगमाय सर्वसवासनक्छेशज्ञेयावरणविमोक्षज्ञान¹संनिश्चयेण
गुणविशुद्धिपरमता समुदागच्छित । यत एषु चतुर्षु भूमिज्ञानसंनिश्चयेष्वर्हत्प्रत्येकबुद्धा² न संदृश्यन्ते तस्मात्ते दूरी³भवन्ति चतुराकारगुणपरिनिष्पत्त्यसंभिन्नछक्षणान्⁴ निर्वाणधातोरित्युक्तम् ।

प्रज्ञाज्ञानविमुक्तीनां दीप्तिस्फरणशुद्धि (xvb)तः । अभेदतश्च साधर्म्यं प्रभारश्म्यर्कमण्डलैः ॥ ९३ ॥

यया प्रज्ञया येन ज्ञानेन यया विमुक्त्या स<sup>5</sup> चतुराकारगुणनिष्पत्य-संभिन्नलक्षणो निर्वाणधातुः सूच्यते तासां यथाक्रमं त्रिभिरेकेन च<sup>6</sup> कारणेन चतुर्विधमादित्यसाधम्यं परिदीपितम् । तत्र बुद्धसान्तानिक्या लोकोत्तर-निर्विकल्पायाः परमज्ञेयतत्त्वान्धकारविधमनप्रत्युपस्थानत्या प्रज्ञाया दीप्ति-साधम्यंम् । तत्पृष्ठलब्धस्य सर्वज्ञज्ञानस्य सर्वाकारनिरवज्ञेषज्ञेयवस्तु-प्रवृत्तत्या रिश्मजालस्फरणसाधम्यंम् । तदुभयाश्रयस्य चित्तप्रकृतिविमुक्ते-रत्यन्तविमलप्रभास्वरत्याकंमण्डलविश्चिद्धसाधम्यंम् । तिसृणामि धर्म-धात्वसंभेदस्वभावत्या तत्त्रयाविनिर्भागसाधम्यंमिति ।

अंतीऽनागम्य बुद्धत्वं निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ न हि शक्यः प्रभारश्मी निर्वृ ज्यं प्रेक्षितुं रविः ॥ ९४ ॥

- 1. B om. na.
- 2. °buddhāḥ, B.
- 3. dūre, B.
- 4. A om. lakşanān.
- 5. B om. sa.
- 6. B om. ca; dan rnam-pa gcig-gis (ekena cākāreņa), T; C's equivalent is not clear (i, usually for artha).
- 7. sarvajñeyajñānasya, B; ye-ses ses-bya thams-cad-kyi ye-ses (sarvajñānajñeyajñānasya), T; C as in text.
- 8. hivriya, A; spans-nas, T. Cf. nibbajjayam at Theragāthā, 1105.

10

15

यत एवमनादि (32b) सांनिध्यस्वभावशुभधर्मोपहिते धातौ तथागतानामविनिर्भागगुणधर्मत्वमतो न तथागतत्व¹मसङ्गप्रतिहतप्रज्ञा²ज्ञानदर्शनमनागम्य सर्वावरणविमुक्ति³लक्षणस्य निर्वाणधातोर⁴धिगमः साक्षात्करणमुपपद्यते प्रभारश्म्यदिश्ति इव सूर्यमण्डलदर्शनम् । अत एवमाह⁵।
न हि भगवन् होनप्रणीतधर्माणां निर्वाणाधिगमः। समधर्माणां भगवन्
निर्वाणाधिगमः। समज्ञानानां समिवमुक्तीनां समिवमु'क्तिज्ञानदर्शनानां
भगवन् निर्वाणाधिगमः। तस्माद्भगवन् निर्वाणधातुरेकरसः समरस इत्युच्यते। यदुत विद्याविमुक्तिरसेनेति।

## जिनगर्भव्यवस्थानमित्येवं दशधोदितम् । तत्क्लेशकोशगर्भत्वं पुनर्ज्ञेयं निदर्शनैः ॥ ९५ ॥

इत्येतदपरान्तकोटिसमध्रुवधर्मता<sup>®</sup>संविद्यमानतामधिकृत्य दशविधेनार्थेन तथागत<sup>10</sup>गभं व्यवस्थानमुक्तम् । पुनरनादिसांनिध्यासंबद्ध<sup>11</sup>स्वभावक्लेशकोश-तामनादिसांनिध्यसंबद्ध<sup>12</sup>स्वभावशुभधर्मतां<sup>13</sup> चाधिकृत्य नविभश्दाहरणै-रपर्यन्तक्लेशकोशकोटिग् उस्तथागत<sup>14</sup>गभं इति यथासूत्रमनुगन्तव्यम् । नवो-दाहरणानि कतमानि ।

> बुद्धः कुपद्मे मधु मक्षिकासु । तुषेसु साराण्य "शुचौ सुवर्णम् ।

- 1. B om. tva.
- 2. T om. prajnā.
- 3. °vinirmuktis, B.
- 4. T om. dhātor.
- 5. From the Aryaśrimālāsūtra.
- 6. B om. sama.
- 7. B om. mu.
- 8. daśavidho°, B.
- 9. B om. tä.
- 10. A om. gata.
- 11. sāmnidhyasambaddhao, B; T as in text; C not clear.
- 12. A om. sambaddha.
- 13. subhakarmatām, B.
- 14. A om. gata.
- 15. B om. su.
- 16. sāraņy, B.

TO

15

20

निधिः क्षितावल्पफलेऽङ्कुरादि
प्रिक्लिन्नवस्त्रेषु जिनात्मभावः ।। ९६ ।।
जघन्यनारीजठरे नृपत्वं
यथा भवेन्मृत्सु च रत्निबम्बम्¹ ।
आगन्तुकक्लेशमलावृतेषु
सत्त्वेषु तद्वत् स्थित एष धातुः ।। ९७ ।।

पद्मप्राणितुषाशु (33a) चिक्षितिफलत्वक्पूतिवस्त्रावर-स्त्रीदुःखं ज्वलनाभितप्तपृथिवीधातुप्रकाशा मलाः । बुद्धक्षौद्रसुसारकाञ्चननिधिन्यग्रोधरत्नाकृति-द्वीपाग्राधिपरत्नबिम्बविमलप्रख्यः स धातुः परः ॥ ९८ ॥

कुत्सितपद्मकोशसदृशाः क्लेशाः । बुद्धवत्तथागतधातुरिति ।

यथा विवर्णाम्बुज गर्भवेष्टितं तथागतं दीप्तसहस्रलक्षणम् । नरः समीक्ष्यामलदिव्यलोचनो विमोचयेदम्बुजपत्तृकोशतः ।। ९९ ॥ विलोक्य तद्वत् सुगतः स्वधर्मता— मवीचिसंस्थेष्विषि बुद्धचक्षुषा । विमोचयत्यावरणादनावृतो ऽपरान्तकोटिस्थितकः कृपात्मकः ॥ १०० ॥

यद्वत् स्याद्विजुगुप्सितं जलरुहं संमिञ्जि (xvia)तं दिव्यदृक् तद्गर्भस्थितमभ्युदीक्ष्यः सुगतं पत्राणि संछेदयेत् ।

1. suvarņabimbam, B.

<sup>2.</sup> strīrupa°, A; striduśva° (for °kha?), B; sdug-bsnal..bud-med, T.

<sup>3.</sup> B om. ratna and vi.

<sup>4.</sup> suvārņāmbuja°, B; mdog-nan padma, T.

रागद्वेष मलादिको शनिवृतं संबद्धगर्भं जगत् कारुण्यादवलोक्य तन्निवरणं निर्हन्ति तद्वन्मुनिः ॥ १०१ ॥ क्षद्रप्राणकसद्शाः क्लेशाः । क्षौद्रवत्तथागतधातुरिति । यथा मध् प्राणिगणोपगढं 5 विलोक्च विद्वान पुरुषस्तदर्थी। समन्ततः प्राणिगणस्य तस्मा-द्पायतोऽपक्रमणं प्रक्र्यात् ॥ १०२ ॥ सर्वज्ञचक्षविदितं महर्षि-र्मधूपमं धातुमिमं विलोक्य । तदावतीनां भ्रमरोपमाना-10 मश्लेषमात्यन्तिकमादधाति ॥ १०३ यद्वत् प्राणिसहस्रकोटिनियुतैर्मध्वावृतं स्यान्नरो मध्वर्थी विनिहत्य तान्मधुकरान्मध्वा यथाकामतः । कुर्यात्कार्यमःनास्त्रवं मधुनिभं ज्ञानं तथा देहिष् 15 क्लेशाः क्षुद्रनिभा जिनः पुरुषवत् तद्घातने कोविदः ।।१०४।। बहिस्तुषसद्शाः क्लेशाः । अन्तःसारवत्तथा (33b) गतधातुरिति । धान्येषु सारं तुषसंप्रयुक्तं नणां न य[द्वात्परिभोगमेति । भवन्ति येऽन्नादिभिरर्थिनस्त ते तत्त्वभयः परिमोचयन्ति ॥ १०५ ॥ 20 1. 'rāgakleśa', C; the better reading perhaps.
2. nirharanti, B, against the metre.

kuryāt tatvam, A and B (reading doubtful in both); bya byed-pa, T.

4. ksudranibhāh, B.

5. B om. kleśāh.

6. tam tusebhyah, B.

सत्त्वेष्वपि क्लेशमलोपसृष्ट— मेवं न तावत्कुरुते जिनत्वम् । संबुद्धकार्यं त्रिभवे न याव— द्विमुच्यते क्लेशमलोपसर्गात् ॥ १०६ ॥

यद्वत् कङ्गुकशालिकोद्रवयवद्रीहिष्वमुक्तं तुषात् सार खाड्य सुसस्कृतं न भवति स्वादूपभोज्यं नृणाम् ॥ तद्वत् क्लेशतुषादिनःसृतवपुः सत्त्वेषु धर्मेश्वरो धर्मप्रीतिरसप्रदो न भवति क्लेशक्षुधार्ते जने ॥ १०७ ।

अशुचिसंकार²धानसदृशाः क्लेशाः । सुवर्णवत्तथागतधातुरिति ।

10

यथा सुवर्ण व्रजतो नरस्य
च्युतं भवेत्संकरपूतिधाने ।
बहूनि तद्वर्षशतानि तस्मिन्
तथैव तिष्ठेदिवनाशधिमें ।। १०८ ।।
तद्देवता दिव्यविशुद्धचक्षु—
विंलोक्य तत्र प्रवदेन्नरस्य ।
सुवर्णमस्मिन्नवमग्ररत्नं
विशोध्य रत्नेन कुरुष्व कार्यम् ।। १०९ ।।
दृष्ट्वा मुनिः सत्त्वगुणं तथैव
क्लेशेष्वमेध्यप्रतिमेषु मग्नम् ।

15

<sup>1.</sup> So B; khyādyam asamskṛtam, A; gra-ma-can legs-par ma-grub(=śūky asusamskṛtam), T. Khādin is not recorded, but must mean 'husked' and is presumably related to khada, known to the dictionaries in the sense of laghutṛṇa, and to Hindi khad or khar, 'paddy straw', 'thatching grass'.

<sup>2.</sup> Note that the MSS. have samkāra here, as in Pali, but samkara in the verses.

| तत्क्लेंश₁प ङ्कव्यवदानहेतो—                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| र्धर्माम्बुवर्ष <sup>ं</sup> व्यसृजत् प्रजासु ।। ११० ।।             |    |
| यद्वत् संकर²पूतिधानपतितं चामीकरं देवता                              |    |
| दृष्ट्वा दृश्यतमं नृणामुपदिशेत् संशोधनार्थं मलात् ।                 |    |
| तृदृत् क्लेशमहाशुचिप्रपतितं संबुद्धरत्नं जिनः                       | 5  |
| सत्त्वेषु व्यवलोक्य धर्ममदिश[त्त]च्छुद्धये देहिनाम् ।।१११।।         |    |
| पृथिवीतलसदृशाः क्लेशाः । रत्निनिधान <sup>®</sup> वत्तथागतधातुरिति । |    |
| यथा दरिद्रस्य नरस्य वेदम-                                           |    |
| न्यन्तः पृथिव्यां निधिरक्षयः स्यात् ।                               |    |
| विद्यान्न चैनं स नरो न चास्मि-                                      | 10 |
| न्नेषोऽहमस्मीति वदेन्निधिस्तम् ॥ ११२ ॥                              |    |
| तद्वन्मनोऽन्तर्गतमप्य <sup>4</sup> (34a) चिन्त्य-                   |    |
| मक्षय्यधर्मामलरत्नकोशम् ।                                           |    |
| अबुध्यमानानुभवत्यजस्रं                                              |    |
| दारिद्रयदुःखं बहुधा प्रजेयम् ॥ ११३ ॥                                | 15 |
| यद्वद्रत्ननिधिर्दरिद्रभवनाभ्यन्तर्रतः स्यान्नरं                     |    |
| न ब्रूयादहमस्मि रत्ननिधिरित्येवं न विद्यान्नरः ।                    |    |
| तद्वद्वर्मनिधिर्मनोगृहगतः सत्त्वा दरिद्रोपमा–                       |    |
| स्तेषां तत्प्रतिलम्भकारणमृषिलोंके समुत्पद्यते ।। ११४ ।।             |    |
| त्वनकोशसदृशाः क्लेशाः । बीजाङकुरवत्तथागतथातुरिति ।                  | 20 |
| यथाम्प्रतालादिफले द्रुमाणां                                         | '  |
| बीजा ङ्कुरः 'सन्नविनाशधर्मी ।                                       |    |
| · ·                                                                 |    |

- takleśa°, B.
   B om. ra.
   B om. na.
   B om. app.
   bije ńkurah, B.

उप्तः पृथिव्यां सिललादियोगात् कमादुपैति द्रुमराजभावम् ॥ ११५ ॥ सत्त्वेष्वविद्या (xvib) दिफलत्वगन्तः — कोशावनद्धः शुभधर्मधातुः ॥ उपैति तत्तत्कुशलं प्रतीत्य कमेण तद्दन्मुनिराजभावम् ॥ ११६ ॥

अम्ब्बादित्यगभस्तिवायुपृथिवीकालाम्बरप्रत्ययै—-र्यद्वत् तालफलाम्प्रकोशविवरादुत्पद्यते पादपः ।

सत्त्ववलेशफलत्वगन्तरगतः संबुद्धबीजाङ्क्रुर— स्तद्बद्वद्विमुपैति धर्मविटपस्तैस्तैः शुभप्रत्ययैः ॥ ११७ ॥

पृतिवस्त्रसद्शाः क्लेशाः । रत्नविग्रहवत्तथागतधातुरिति ।

बिम्बं यथा रत्नम<sup>3</sup>यं जिनस्य दुर्गन्धपूत्यम्बरसंनिरुद्धम् । दृष्ट्वोज्झितं वर्त्मनि देवतास्य मुक्त्यै वदेदध्वगमेतमर्थम् ॥ ११८ ॥ नानाविधक्लेशमलोपगूढ— मसङ्गचक्षुः सुगतात्मभावम् । विलोक्च तिर्यक्ष्वपि तद्विमुक्तिं प्रत्यभ्युपायं विद्धाति तद्वत् ॥ ११९ ॥

यद्वद्रत्नमयं तथागतवपुर्दुर्गन्धवस्त्रावृतं वर्त्मन्युज्ज्ञितमेक्ष्य दित्यनयनो मुक्त्यै नृणां दर्शयेत् ।

15

10

<sup>1.</sup> e.c.; uptam, A and B.

<sup>2.</sup> B'om. visaya.

<sup>3.</sup> B om. ma.

<sup>4.</sup> īkṣya, B.

तद्वत् क्लेशविपूतिवस्त्रनिवृतं संसारवर्त्मोजिझतं ति (34b)र्यक्षु व्यवलोक्च धातुमवदद्धर्मं विमुक्त्यै जिनः ॥१२०॥

आपन्नसत्त्वनारी¹सदृशाः क्लेशाः । कल्लमहाभूतगतचक्रवितिवत्तथागत-धातुरिति ।

नारी यथा काचिदनाथभूता .5 वसेदनाथावसथे विरूपा । गर्भेण राजश्रियमुद्रहन्तीः न सावबुध्येत नृपं स्वकुक्षौ ॥ १२१ ॥ अनाथशालेव भवोपपत्ति-रन्तर्वतीस्त्रीवदशुद्धसत्त्वाः । IO. तद्गर्भवत्तेष्वमलः स धातु-र्भवन्ति यस्मिन्सति ते सनाथाः ॥ १२२ ॥ यद्वत् स्त्री मलिनाम्बरावृततनुर्बीभत्सरूपान्विता विन्देद्दु:ख<sup>3</sup>मनाथवेश्मनि परं गर्भान्तरस्थे नृपे । तद्वत् क्लेशवशादशान्तमनसो दुःखालयस्था जनाः 15 सन्नाथेषु च सत्स्वनाथमतयः स्वात्मा⁴न्तरस्थेष्वपि ॥ १२३ ॥ मृत्प द्भुलेपसद् शाः क्लेशाः । कनकविम्बवत्त वागतधातुरिति ।

> हेम्नो यथान्तः क्वथितस्य पूर्णं विम्बं बहिर्मृन्मयमेक्ष्य शान्तम् ।

<sup>1.</sup> B om. nārī.

<sup>2.</sup> Cf. Buddhac., i, 5, in my translation.

<sup>3.</sup> dukham, B.

<sup>4.</sup> B om. tmā.

<sup>5.</sup> B om. vat.

<sup>6.</sup> īksya, B.

IO

15

अन्तर्विशुद्ध्यै कनकस्य तज्ज्ञः संचोदयेदावरणं बहिर्धा ॥ १२४ ॥ प्रभास्वरत्वं प्रकृतेर्मलाना— मागन्तुकत्वं च सदावलोक्य । रत्नाकराभं जगदग्रबोधि¹— रिवंशोधयत्यावरणेभ्य एवम् ॥ १२५ ॥

यद्वित्रमं लदीप्तकाञ्चनमयं बिम्बं मृदन्तर्गतं स्याच्छान्तं वत्वेत्य रत्नकुशलः संचोदयेन्मृत्तिकाम् । तद्वच्छान्तमवेत्य शुद्धकनकप्रस्यं मनः सर्ववि— द्धमीस्याननयप्रहार विधितः संचोदयत्यावृतिम् ॥ १२६ ॥ उदाहरणानां पिण्डार्यः ।

अम्बुजभ्रमरप्राणितुषोच्चारक्षितिष्वथ । फलत्वक्पूतिवस्त्रस्त्रीगर्भमृत्कोशकेष्वंपि ॥ १२७ ॥ बुद्धवन्मधुवत्सारसुवर्णनिधिं वृक्षवत् । रत्नविग्रहवच्चक्रवर्तिवद्धेमिबम्व (३५०)वत् ॥ १२८ ॥ सत्त्वधातोरसंबद्धं क्लेशकोशेष्वनादिषु । चित्तप्रकृतिवैमल्यमनादिमदुदाहृतम् ॥ १२९ ॥

समासतोऽनेन तथागतगर्भसूत्रोदाहरणनिर्देशेन कृत्स्नस्य सत्त्वधातोर-नादिचित्तसंक्लेशधर्मागन्तुकत्वमनादिचित्तव्यवदानधर्म<sup>7</sup>सहजाविनिर्भागता च

<sup>1.</sup> agrabuddhir, A; but byan-chub mchog, T, which supports B; C is ambiguous.

<sup>2.</sup> śāntam, 'cooled down'.

<sup>3. °</sup>śuddhakañcanaka°, B.

<sup>4. °</sup>prāhāra°, B. Cf. Buddhac., i, 74; the phrase here shows that tāda in that passage means 'blow'.

<sup>5.</sup> pūtigarbhastrīgarbhamrtkopakesv. B.

<sup>6.</sup> B om. dhi.

<sup>7.</sup> B om. dharma.

IO

15

20

परिदीपिता । तत उच्यते । चित्तसंक्लेशात् सत्त्वाः संक्लिश्यन्ते चित्त-व्यवदानाद्विशुध्यन्त इति । तत्र कतमश्चित्तसंक्लेशो यमधिकृत्य नवधा पद्मकोशादिवृष्टान्तदेशना ।

रागद्विड्मोहतत्तीवृपर्यवस्थान (xvIIa) वासनाः । दृङमार्गभावनाशुद्धशुद्धभूमिगता मलाः ॥ १३० ॥ पद्मकोशादिदृष्टान्तैर्नवधा संप्रकाशिताः । अपर्यन्तोप<sup>8</sup>संक्लेशकोशकोट्चस्तु भेदतः ॥ १३१ ॥

समासत इमे नव क्लेशाः प्रकृतिपरिशु द्धेऽपि तथागतधातौ पद्मको-शादय इव बु द्धिवम्बादिषु सदागन्तुकतया संविद्यन्ते । कतमे नव । तद्यथा रागानुशयलक्षणः क्लेशः । द्वेषानुशयलक्षणः । मोहानुशयलक्षणः । तीव्रराग-द्वेषमोहपर्यवस्थानलक्षणः । अविद्यावासमूमिसंगृहीतः । दर्शनप्रहातव्यः । भावनाप्रहातव्यः । अशु द्धभूमिगतः । शु द्धभूमिगतश्च । तत्र ये लौकिक-वीतरागसान्तानिकाः क्लेशा आनिञ्ज्य संस्कारोपचयहेतवो रूपारूप्य-धातुनिर्वर्तका लोकोत्तरज्ञानवध्यास्त जच्यन्ते रागद्वेषमोहानुशयलक्षणा इति । ये रागादिचरितसत्त्वसान्तानिकाः पुण्यापुण्यसंस्कारोपचयहेतवः केवल-कामधातुनिर्वर्तका अशु भादिभावज्ञानवध्यास्त जच्यन्ते तीव्रराग दे (35b)ष-मोहपर्यवस्थानलक्षणा इति । ये अहिंत्सान्तानिका अनास्रवकर्मप्रवृत्तिहेतवो विमलमनोमयात्मभावनिर्वर्तकास्तथागतबोधज्ञानवध्यास्त जच्यन्ते ऽविद्यावास-भूमिसंगृहीता इति । द्विविधः शैक्षः पृथ्यजन आर्यश्च । तत्र ये पृथ्यजन-शैक्षसांतानिकाः प्रथमलोकोत्यसमंदर्शनज्ञानवध्यास्त जच्यन्ते दर्शनप्रहातव्या

- 2. aparyantopisamo, B.
- 3. B om. bhāvanāprahātavyah.
- 4. °rāgašāmtānikāyāh/āniniya°, B.
- 5. rūpyārūpya, B.
- 6. B om. ga.

<sup>1. °</sup>sankletsatvās sanklisyante, B. Neither C nor O identify the quotation, but the former may imply that it comes from the Tathāgatagarbhasūtra, for which see Sikṣāsamuccaya (ed. Bendall), pp. 368 and 407, note on 171, 13.

<sup>7.</sup> sa dan-po hjig-rten-las hdas-pahi (prathamabhūmilokottara°), T. B om. dharma.

IO OI

15

इति । य आर्यपुद्गलशैक्षसान्तानिका यथाद्ष्टलोकोत्तरधर्मभावनाज्ञान-वध्यास्त उच्यन्ते भावनाप्रहातव्या इति । येऽनिष्ठागतबोधिसत्त्वसान्ता-निकाः सप्तविधज्ञानभमिविपक्षा अष्टम्यादिभूमित्रयभावनाज्ञानवध्यास्त जच्यन्तेऽशुद्धभूमिगता इति । ये निष्ठागतबोधिसत्त्वसान्तानिका अष्टम्यादि-भूमित्रयभावनाज्ञानविपक्षा वज्रोपमसमाधिज्ञानवध्यास्त उच्यन्ते शुद्धभूमि-गता इति । एते<sup>1</sup>

नव रागादयः क्लेशाः संक्षेपेण यथाऋमम् । नवभिः पद्मकोशादिद्ष्टान्तैः संप्रकाशिताः ॥ १३२ ॥

विस्तरेण पुनरेत एव चतुरशीतिसहस्रप्रकारभेदेन² तथागतज्ञानवद-पर्यन्ता भवन्ति यैरपर्यन्तकलेशकोशकोटिगढस्तथागतगर्भ उच्यते ।

्रबालानामर्हतामेभिः शैक्षाणां धीमतां ऋमात् । मलैश्चत्भिरेकेन द्वाभ्यां द्वाभ्यामशुद्धता ।। १३३

यद्क्तं भगवता । सर्वसत्त्वास्तथागतगर्भ इति । तत्र सर्वसत्त्वाः संक्षे-पेणोच्यन्ते चतुर्विधास्तद्यथा प्यग्जना अर्हन्तः शैक्षा बोधिसत्त्वाश्चेति । तंत्रैषामनास्रवे धातौ यथाकमं चतुर्भिरेकेन द्वाभ्यां द्वाभ्यां च क्लेशमला-भ्यामशुद्धिः (36a)परिवीपिता<sup>4</sup> ।

कथं पुनरिमे नव रागादयः क्लेशाः पद्मकोशादिसद्शा वेदितव्याः। कथं च तथागतधातोर्बुद्धबिम्बादिसाधर्म्यमन्गन्तव्यमिति ।

तत्पद्मं मृदि संभृतं पूरा भृत्वा मनोरमम् । अरम्यमभवत् पश्चाद्यथा रागरतिस्तथा ।। १३४ ॥ 20 भ्रमराः प्राणिनो यद्वद्दशन्ति कृपिता भुशम् । दःखं ज (  $x'v^{II}b$  ) नयति द्वेषो जायमानस्तथा हृदि ।। १३५ ।।

- 1. It is doubtful if this verse is a kārikā at all; C treats it as prose, and cd is practically identical with 131cd. I have excluded ete from the verse for metrical reasons, T showing both ete and nava.
  - 2. rab-tu dbye-bas (prabhedena), T.
  - C omits this quotation.
     B om. dī.

| शाल्यादीनां यथा सारमवच्छन्नं बहिस्तुषै: ।                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| मोहाण्डकोशसंछन्न <sup>ा</sup> मेवं सारार्थदर्शनम् ।। १३६ ।।                                                                                                      |    |
| प्रतिकूलं यथामेध्यमेवं कामा विरागिणाम् <sup>²</sup> ।                                                                                                            |    |
| कामसेवानिमित्तत्वात् पर्युत्थानान्यमेध्यवत् ।। १३७ ।।                                                                                                            |    |
| वसुधान्तरितं यद्वदज्ञानान्नाप्नुयुर्निधिम् ।                                                                                                                     | 5  |
| स्वयंभूत्वं तथाविद्यावासभूम्यावृता जनाः ।। १३८ ।।                                                                                                                |    |
| यथा बीजत्वगुच्छित्तिरङकुरादिकमोदयात् ।                                                                                                                           |    |
| तथा दर्शनहेयानां व्यावृत्तिस्तत्त्वदर्शनात् ।। १३९ ॥                                                                                                             |    |
| हतसत्कायसाराणामार्यमार्गानुषङ्गतः ।                                                                                                                              |    |
| भावनाज्ञानहेयानां पूतिवस्त्रनिदर्शनम् ।। १४० ।।                                                                                                                  | IO |
| गर्भकोशमलप्रख्याः सप्तभूमिगता मला ।                                                                                                                              |    |
| विकोशगर्भवज्ज्ञानमविकल्पं विपाकवत् ।। १४१ ।।                                                                                                                     |    |
| मृत्पङ्कलेपवज्ज्ञेयास्त्रिभूम्यनुगता मलाः ।                                                                                                                      |    |
| वज्रोपमसमाधानज्ञानवध्या महात्मनाम् ॥ १४२ ॥                                                                                                                       |    |
| एवं पद्मादिभिस्तुल्या नव रागादयो मलाः ।                                                                                                                          | 15 |
| धातोर्बुद्धादिसाधर्म्यं स्वभावत्रयसंग्रहात् ॥ १४३ ॥                                                                                                              |    |
| त्रिविधं स्वभावमधिकृत्य चित्तव्यवदानहेतोस्तथागतगर्भस्य नवघा                                                                                                      |    |
| बुद्धबिम्बादिसाधर्म्यमनुगन्तव्यम् । त्रिविघः स्वभावः कतमः ।                                                                                                      |    |
| स्वभावो धर्मकायोऽस्य तथता गोत्रमित्यपि ।                                                                                                                         |    |
| (36b)त्रिभिरेकेन स ज्ञेयः पञ्चभिश्च निदर्शनैः।।१४४।।                                                                                                             | 20 |
| त्रिभिर्बुद्धविम्बमधुसारदृष्टान्तैर्धर्मकायस्वभावः स धातुरवगन्तव्यः ।                                                                                            |    |
| एकेन सुवर्णदृष्टान्तेन तथतास्वभावः । पञ्चभिनिधितरुरत्नविग्रहचक-                                                                                                  |    |
| <ol> <li>°saschannam, B.</li> <li>T takes kāmāvirāginām as one word; C is not clear, but may have divided as in the text.</li> <li>B om. the visarga.</li> </ol> |    |

10

15

र्वातकनकिम्बदृष्टान्तेस्त्रिविधबुद्ध¹कायोत्पत्तिगोत्रस्वभाव इति । तत्र धर्म-कायः कतमः

धर्मकायो द्विधा क्षेयो धर्मधातुः सुनिर्मलः । तन्निष्यन्दश्च गाम्भीर्यवैचित्र्यनयदेशना ॥ १४५ ॥

द्विविधो बुद्धानां धर्मकायो<sup>8</sup>ऽनुगन्तव्यः । सुविशुद्धश्च धर्मधातोरिव-कल्पज्ञानगोचरिवषयः । स च तथागतानां प्रत्यात्ममधिगमधर्ममधिकृत्य वेदितव्यः । तत्प्राप्तिहेतुश्च सुविशुद्धधर्मधातुनिष्यन्दो यथावैनियक<sup>4</sup>पर-सत्त्वेषु विज्ञप्तिप्रभवः । स च देशनाधर्ममधिकृत्य वेदितव्यः । देशना पुन-द्विविधा सूक्ष्मौदारिकधर्मव्यवस्थाननयभेदात् । यदुत गम्भीरबोधिसत्त्विपटक-धर्मव्यवस्थान<sup>5</sup>नयदेशना च परमार्थसत्यमधिकृत्य विचित्रसूत्रगेयव्याकरण-गाथोदानिदानादिविविध<sup>6</sup>धर्मव्यवस्थाननयदेशना च संवृतिसत्यमधिकृत्य ।

लोकोत्तरत्वाल्लोकेऽस्य दृष्टान्तानुपलब्धितः । धातोस्तथागतेनैव सादृश्यमुपपादितम् ॥ १४६ ॥ मध्वेक'रसवत् सूक्ष्मगम्भीरनयदेशना । नानाण्डसारवज्ज्ञेया विचित्रनयदेशना ॥ १४७ ॥

इत्येवमेभिस्त्रि<sup>8</sup>भिर्बुद्धविम्बमधुसारदृष्टान्तेस्तथागतधर्मकायेन निरवशेष-सत्त्व<sup>9</sup>धातुपरिस्फरणार्थमधिकृत्य तथागतस्येमे गर्भाः सर्वसत्त्वा इ (37a)ति परिदीपितम् । न हि स किश्चत्सत्त्वः सत्त्वधातौ संविद्यते यस्तथागतधर्म-कायाद्वहिराकाशधातोरिव रूपम् । एवं ह्याह ।

- 1. B repeats buddha.
  - 2. dvividho, B.
  - 3. dhamakāyo, B.
  - 4. yathāvainainayika°, A.
  - 5. T om. vyavasthāna.
  - 6. B om. one dha.
- 7. B om. ka.
  - 8. trbhir, B.
  - 9. niraseșadharmadhātuo, B; A, T and C as in text.

यथाम्बरं सर्वगतं सदा मतं तथैव तत्सर्वगतं सदा मतम् । यथाम्बरं रूपगतेषु सर्वगं तथैव त¹त्सत्वगणेषु सर्वगमिति ॥

प्रकृतेरिवकारित्वात् कल्याणत्वाद्विशुद्धितः । हेममण्डलकौपम्यं तथतायामुदाहृतम् ॥ १४८ ॥

यिच्चित्तमपर्यन्तक्लेशदुःखधर्मा²नुगतमि प्रकृतिप्रभास्वरतया विकारा नृदाहृतेरतः³ कल्याणसुवर्णवदन⁴न्यथाभावार्थेन तथतेत्युच्यते । स च सर्वे षामिष मिथ्यात्विनियतसंतानानां सत्त्वानां प्रकृतिनिर्विशिष्टानां सर्वागन्तुक-मलिशुद्धिमागतस्तथागत³ इति संख्यां गच्छति । एवमेकेन सुवर्णदृष्टान्तेन तथताव्यतिभेदार्थमधिकृत्य तथागतस्तथतंषां गर्भः सर्वसत्त्वानामिति परि-दीपितम् । चित्तप्रकृतिविशुद्ध्यद्वयधर्मतामुपादाय यथोक्तं भगवता । तत्र-मञ्जुश्रीस्तथागत आत्मोपादानमूलपरिज्ञातावी । आत्मविशुद्ध्या सर्वसत्त्व-विशुद्धिमनुगतः। या चात्मविशुद्धिर्या च सत्त्वविशुद्धिरद्वयेषाद्वैधीकारो ति । एवं ह्याह् ।

सर्वेषामविशिष्टापि तथता शुद्धिमागता । तथागतत्वं तस्माच्च तदगर्भाः सर्वदेहिन इति ॥

## गोत्रं तद्द्विविधं<sup>8</sup> ज्ञेयं निधानफलवृक्षवत् । अनादिप्रकृतिस्थं च समुदानीतमुत्तरम् ॥ १४९ ॥

1. tathaiva tsarva, B. This verse recurs at Mahāyāna-sūtrālamkāra, ix, 15, which reads rūpagaņesu in c.

2. T om. dharma, and C the whole sentence. A's f.xvii

ends with yac citta.

3. vikāranudāhrteh, B; rnam-par hgyur-ba-la mi-ston-pa, T.

4. B om. an.

5. B repeats Tathāgata.

6. Toddly takes the ending -āvī of parijāātāvī to the root av in the meaning 'protect'. C does not give the name of the sūtra (Jāānālokālamkārasūtra, O).

7. So B, which may reproduce a faulty samdhi of the

original; but kāreti is perhaps preferable.

8. This verse recurs at Mahāyānasūtrālamkāra, ix, 37.

9. ta dvividham, B; rigs de rnam-gñis, T.

5

10

\_\_\_\_

10

15

बुद्धकायत्रयावाप्तिरस्माद्गोत्रद्वयान्मता<sup>1</sup> । प्रथमा॰त्प्रथमः कायो द्विती (37b) याद्द्वौ तु पश्चिमौ ।।१५०।। रत्नविग्रहवज्ज्ञेयः कायः स्वाभाविकः शुभः । अकृत्रिमत्वात् प्रकृतेर्गुणरत्नाश्रयत्वतः ।। १५१ ।। महाधर्माधिराजत्वात् साम्भोगश्चक्रवर्तिवत् । प्रतिबिम्बस्वभावत्वान्निर्माणं हेमबिम्बवत् ।। १५२ ।।

इत्येवमेभिरविशष्टैः पञ्चिभिर्ति धितरुरत्निवग्रहचक्रवितिकनकिबम्ब-दृष्टान्तै स्त्रि विधबुद्धकायोत्पत्तिगोत्रस्वभावार्थमिधकृत्य तथागतधातुरेषां गर्भः सर्वसत्त्वानामिति परिदीपितम् । त्रिविधबुद्धकायप्रभावितत्वं हि तथागत-त्वम् । अतस्तत्प्राप्तये हेतुस्तथागतधातुरिति । हेत्वर्थोऽत्र धात्वर्थः । यत आह<sup>6</sup> । तत्र च सत्त्वे सत्त्वे तथागतधातुरुत्पन्नो गर्भगतः संविद्यते न च ते सत्त्वा बुध्यन्त इति । एवं ह्याह ।

> अनादिकालिको धातुः सर्वधर्मसमाश्रयः । तस्मिन् सति गतिः सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि च<sup>7</sup> ॥

तत्र कथमनादिकालिकः । यत्तथागतगर्भमेवाधिकृत्य भगवता पूर्व-कोटिनं प्रज्ञायत इति देशितं प्रज्ञप्तम् । धातुरिति । यदाह । योऽयं भगवं-

- 1. e.c.; last two syllables uncertain. B seems to have °dvayāt satā (or punā?), while T only shows yan, perhaps for °dvayād api.
  - 2.  $\hat{\mathbf{B}}$  om.  $m\bar{a}$ .
  - 3. nimāņa, B.
- 4. ity evam avišistai pañcabhi, B; de-ltar. lhag-ma lna-bo hdi-dag-gis, T; C as in text.
  - 5. drstāntai tri B.
  - 6. C omits this quotation, and O has not identified it.
- 7. For this verse from the Abhidharmamahāyānasūtra see Lamotte, Mélanges chinois et bouddhiques, III, 171 and La Somme du Grand Véhicule d'Asanga(Mahāyānasamgraha), II, p. 12. Note the difference of intepretation at the latter passage, where the verse is applied to the ālayavijāāna.
  - 8. Tom. Bhagavatā, but C has it.
- 9. This and the next three quotations are from the Arya-śrīmālāsūtra.

IO

15

स्तथागतगर्भो लोकोत्तरगर्भः प्रकृतिपरिशुद्धगर्भ इति । सर्वधर्मसमाश्रय इति । यदाह । तस्माद्भगवंस्तथागतगर्भो निश्रय आधारः प्रतिष्ठा संबद्धानामविनिर्भागानाममुक्तजानानामसंस्कृतानां धर्माणाम् । असबद्धानामिप भगवन् विनिर्भागधर्माणां मुक्तज्ञानानां संस्कृतानां धर्माणां निश्रय आधारः प्रतिष्ठा तथागतगर्भ इति । (38a)तिस्मन् सित गितः सर्वेति । यदाह । सित भगवंस्तथागतगर्भे संसार इति परिकल्पमस्य वचनायेति । निर्वाणाधिगमोऽपि चेति । यदाह । तथागत गर्भेश्चेद् भगवन्न स्यान्न स्याद्दः खेऽपि निर्विन्न । निर्वाणे च्छा प्रार्थना प्रणिधिर्वेति विस्तरः ।

स खल्वेष तथागतगर्भो धर्मकायाविप्रलम्भ म्तथतासंभिन्नलक्षणो नियतगोत्रस्वभावः सर्वदा च मर्वत्र च निरवशेषयोगेन सत्त्वधाताविति द्रष्टव्यं धर्मतां प्रमाणीकृत्य । यथोक्तम् । एषा कुलपुत्र धर्माणां धर्मता । उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा सदैवेते सत्त्वास्तथागतगर्भा इति । यैव चासौ धर्मता सैवात्र युक्तियोंग उपायः पर्यायः । एवमेव तत्स्यात् । अन्यया नैव तत्स्यादिति । सर्वत्र धर्मतैव प्रतिशरणम् । धर्मतैव युक्तिश्चित्तिन-ध्यापनाय चित्तसंज्ञापनाय । सा न चिन्तयित्या न विकल्पयितव्याधिमोक्त-व्यति ।

1. B repeats sarcadharmasamāśraya iti.

2. rnam-par dbye-ba dan bcas-pahi chos (savinirbhāga..), T.

3. Tathagarbhas, B.

4. B om. nna. Cf. i, 40, above.

5. e.c.; dharmahāyavipralumbhas ta tathatā°, B; chos-kyi sku-ltar raya-che-ba de-b-hin-gsegs-pa, (dharmakāyavipulas (?) Tathāgata°), T; C has the equivalent of abhinna (for avipralambha) and of tathatā, which corresponds to the text, or perhaps preferably to dharmakāyāvipralabdhas...

6. e.c.; 'yogena samrvadyatanatija drastavyam, B; T, which is partly illegible, seems to omit sattvadhātau; C shows some-

thing like sattvakāya.

7. aśesa, B; hdi, T.

8. Reading uncertain. paryāyā eva vai tat syāt, B. Several syllables are illegible in T, which seems to omit upāyaḥ paryāyaḥ and reads evam eva (de-lta-bu kho-nar). C shows upāyaḥ, but omits paryāyaḥ.

9. naivai, B.

10. T is difficult to read again here, but suggests that something is missing in B to separate adhimoktavyā from vikalpayitavyā (e.g. adhimoktavyā tv iti).

10

15

20

## श्रद्धयैवानुगन्तव्यं परमार्थे¹ स्वयंभुवाम् । न ह्यचक्षुः प्रभादीप्तमीक्षते सूर्यमण्डलम् ॥ १५३॥

समासत इमे चत्वारः पूटगलास्तथागतगर्भदर्शनं प्रत्यवक्षष्मन्तो व्य-वस्थिताः । कतमे चत्वारः । यद्तं पथग्जनः श्रावकः प्रत्येकबद्धो नवयानसं-प्रस्थितश्च बोधिसत्त्वः । यथोक्तम् । अगोचरोऽयं भगवंस्तथागतगर्भः सत्कायद्ष्टिपतितानां विषयसाभिरतानां श्नयताविक्षिप्तिचत्तानामिति । सत्कायदृष्टिपतिता उच्यन्ते बालप्थग्जनाः । तथा हि तेऽत्यन्त-सास्रवस्कन्धादी (28b) न्धर्मानात्मत आत्मीयत $^3$  स्चोपगम्याहंकारममकारा-भिनिविष्टाः सत्कायनिरोधमनास्रवधातुमधिमोक्तूमपि नालम् । पूनः सर्वज्ञविषयं तथागतगर्भमवभोत्स्यन्त इति । नेदं स्थानं विद्यते । तत्र विपर्यासाभिरता उच्यन्ते श्रावकप्रत्येकबुद्धाः । तत्कस्मात् । तेऽपि हि नित्ये तथागतगर्भे सत्यत्तरिभावयितव्ये तिन्नत्यसंज्ञाभावनाविपर्ययेणानित्यसंज्ञा-भावनाभिरताः । सुखे तथागतगर्भे सत्युत्तरिभावयितव्ये तत्सुखसंज्ञाभावना-विपर्ययेण दुःखसंज्ञाभावनाभिरताः । आत्मनि तथागतगर्भे सत्युत्तरिभाव-यितव्ये तदात्मसंज्ञाभावनावि<sup>5</sup>पर्ययेणानात्मसंज्ञाभावनाभिरताः । शुभे तथागतगर्भे सत्युत्तरिभावयितव्ये तच्छुभसंज्ञाभावनाविपर्ययेणाशुभसंज्ञा-भावना भावना भिरताः । एवमनेन पर्यायेण सर्वश्रावकप्रत्येक बुढानामपि धर्मकाय-प्राप्तिविधुरमार्गाभिरतत्वादगोचरः स परमनित्यस्कात्मशुभलक्षणो धात्रि-त्यक्तम् । यथा च स विपयासाभिरतानामनित्यद्ःखानात्माश्भसंज्ञानामगोचर-स्तथा विस्तरेण महापरिनिर्वाणसूत्रे भगवता वापीतीयमणिद्ष्टान्तेन प्रसा-धित: ।

तद्यथापि नाम भिक्षवो ग्रीष्मकाले वर्तमाने सिललबन्धनं बद्ध्वा स्वैः स्वै-मंण्डनकोपभोगेर्जनाः सिलले कीडेयुः । अथ तत्रैको जात्यं वैडूर्यमणिमन्तरुदके

- 1. parārthe, B; don dam, T.
- 2. From the Aryaśrīmālāsūtra.
- 3. e.c.; B om. ātmīyata; bdag dan bdag-gi-ba-ñid-du, T, which possibly represents ātmato mamatvatas ca.
- 4. B misplaces this sentence and inserts marks to correct the error.
  - 5. B om. vi.
  - 6. Bom. viparyayeņāśubhasamjñābhāvanā; T as in text.

स्थापयेत् । ततस्तस्य वैडूर्यस्यार्थे सर्वे ते मण्डनकानि त्य (39a)क्त्वा निमज्जेयुः । अथ यत्तत्रास्ति शर्करं कठल्यं वा तत्ते मणिरिति मन्यमाना गृहीत्वा मया लब्धो मणिरित्यत्सुज्योत्सुज्य वापीतीरे स्थित्वा नायं मणिरिति संज्ञां प्रवर्तेयः। तच्च वाप्युदकं मणिप्रभावेन तत्प्रभेव भ्राजेत । एवं तेषां² तदुदकं भ्राजमानं दृष्ट्वाहो मणिरिति गुणसंज्ञा प्रवर्तेत । अथ तत्रैक उपायकुशलो मेधावी मणि तत्त्वतः प्रतिलभेत । एवमेव भिक्षवो युष्माभिः सर्वमनित्यं सर्वं दुःखं सर्वमनात्मकं सर्वमश् $\mathbf{Y}(\mathbf{X}\mathbf{I}\mathbf{X}a)$ मिति सर्वग्रहणेन भावितभावितं बहलीकृतबहलीकृतं धर्म-तत्त्वम जानद्भिस्तत्सर्व घटितं निरर्थकम्। तस्माद्भिक्षवो वापीशर्करकठल्यव्यव-स्थि<sup>5</sup>ता इव मा भूता उपायकुशला यूयं भवत। यद्यद्भिक्षवो युष्माभिः सर्वमनित्यं<sup>6</sup> सर्व दुःखं सर्वमनात्मकं सर्वमशुभमिति सर्वग्रहणेन भावितभावितं बहुलीकृतबहुली-कृतं तत्र तत्रैव नित्यसुखशभात्मकानि सन्तीति विस्तरेण परमधर्मतत्त्वव्यवस्था-नमारभ्य विपर्यासभृतनिर्देशो यथासूत्रमनुगन्तव्यः ।

तत्र शन्यताविक्षिप्तिचत्ता उच्यन्ते<sup>7</sup> नवयान<sup>8</sup>संप्रस्थिता बोधिसत्त्वास्तथागत-गर्भशुन्यतार्थनयविप्रनष्टाः । ये भावविनाशाय शुन्यताविमोक्षमुखमिच्छन्ति सत एव धर्मस्योत्तरकालमुच्छेदो विनाशः परिनिर्वाणिमिति । ये वा पूनः शृन्यतोपलम्भेन शून्यतां प्रतिसरन्ति शून्यता नाम रूपादिव्यतिरेकेण किचदुभा (39b) बोऽस्ति यमधिगमिष्यामो भावयिष्याम इति । तत्र कतमः स तथागतगर्भशन्यतार्थनय<sup>10</sup> उच्यते ।

- 1. Reading doubtful; phyun-no/phyun-nas rdzin-buḥi hgramdu bltas-pa-na, T, which suggests (ity) unmajjeyuh/unmajjya vāpītīre paśyanto (?, or drstvā).
- 2. e.c.; teşam teşām, B, omitting evam; de-dag de-ltar (evam or tathā), T.
- savagrahaņena, B; sarvasamjñāgrahaņena, A; T om. sam-3. jñā.
  - chos-kyi don ni de-kho-na (dharmārthatattvam?), T. 4.
  - °vyavasthāpitā, A. 5.
  - B om. h sarvam anityam.
  - utpadyante, B.
  - B repeats yana.
  - T om, artha. onayapranastāh, B.
  - 10. T om. sa and artha.

5

10

नापनेयमतः किंचिद्यनेयं न् किंचन । द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ।। १५४ ।। शून्य आगन्तुकैर्धातुः सविनिर्भागलक्षणैः । अशून्योऽनुत्तरैर्धर्मैरविनिर्भागलक्षणैः ।। १५५ ।।

5

10

15

किमनेन परिदीपितम् । यतो न किचिद<sup>3</sup>पनेयमस्त्यतः प्रकृतिपरिश्द्धात् संक्लेशनिमित्तमागन्त्⁴कमलशुन्यताप्रकृतित्वादस्य । किंचिद्पनेयमस्ति व्यवदाननिमित्तमविनिर्भाग<sup>6</sup>शद्धधर्मप्रकृतित्वात । तत उच्यते<sup>7</sup>। शुन्यस्तथागतगर्भो विनिर्भागैर्मुक्तज्ञैः सर्वक्लेशकोशैः । अशुन्यो गङ्गानदीवालिका-व्यतिवृत्तैरविनिर्भागैरमुक्तज्ञैरचिन्त्यैर्बुद्धधर्मैरिति । एवं यद्यत्र नास्ति तत्तेन जून्य-मिति समनुपश्यति । यत्पूनरत्रावशिष्टं भवति तत्सिदहास्तीति यथाभृतं प्रजानाति । समारोपापवादान्तपरिवर्जनादपर्यन्तं शन्यतालक्षणमनेन श्लोकद्वयेन परिदीपितम् । तत्र येषामितः शुन्यतार्थनयाद्वहिश्चित्तं विक्षिप्यते विसरित न समाधीयते नैका-ग्रीभवति तेन ते शून्यताविक्षिप्तचित्ता उच्यन्ते । न हि परमार्थश्न्यताज्ञानमुख-मन्तरेण शक्यते <sup>8</sup>ऽविकल्पो धातुरिधगन्तुं साक्षात्कर्तुम् । इदं च संधायोक्तम् <sup>9</sup> । तथागतगर्भज्ञानमेव तथागतानां शुन्यताज्ञानम् । तथागतगर्भश्च सर्वश्रावकप्रत्येक-बुद्धैरद्ष्टपूर्वोऽनधिगतपूर्व इति विस्तरः । स खल्वेष तथागतगर्भो (40a)यथा धर्मधातुगर्भस्तथा सत्कायद्ष्टिपतितानामगोचर इत्युक्तं दृष्टिप्रतिपक्षत्वाद्धर्म-धातो: । यथा धर्मकायो लोकोत्तरधर्म<sup>10</sup>गर्भस्तथा विपर्यामाभिरतानामगोचर इत्यक्तमनित्यादिलोकधर्मप्रतिपक्षेण लोकोत्तरधर्मपरिदीपनात्। यथा प्रकृतिपरि-शद्धभर्मगर्भस्तथा श्न्यताविक्षिप्तानामगोचर इत्युक्तमागन्तुकमलशून्यताप्रकृति-

<sup>1.</sup> It is uncertain if this famous verse is to be taken as a kārikā. For its occurrence in literature see La Vallée Poussin, Mélanges chinois et bouddhiques, I, 394.

<sup>2.</sup> Bom. this line and adds it in margin in the same hand.

<sup>3.</sup> kamcid, B.

<sup>4. °</sup>nimittāyā āgantuka°, B.

<sup>5.</sup> nāpy anyatra, B.

<sup>6.</sup> Tinserts dharma (chos) between avinirbhāga and śuddha.

<sup>7.</sup> C attributes this quotation to the Aryaśrīmālāsūtra.

<sup>8.</sup> sa śakyo, B.

<sup>9.</sup> C attributes this quotation to the Aryaśrīmālāsūtra.

<sup>10.</sup> T om. dharma.

IO

त्वाहिशुद्धिगुणधर्माणामविनिभागिलोकोत्तरधर्मकायप्रभावि (XIXb)तानामिति । तत्र यदेकनयधर्मधात्वसंभेदज्ञानमुखामागम्य लोकोत्तरधर्मं कायप्रकृतिपरिशुद्धिव्यवलोकनिमदमत्र यथाभूतज्ञानदर्शनमभिप्रेतं येन दशभूमिस्थिता बोधिसत्त्वास्तथागतगर्भमीषत्पश्यन्तीत्युक्तम् । एवं ह्याह ।

छिद्राभ्रे नभसीव भास्कर इह त्वं शुद्धबुद्धीक्षणै-रायेंरप्यवलोक्यसे न सकलः प्रादेशिकीबुद्धिभिः । ज्ञेयानन्तनभस्नलप्रविमृतं ते धर्मकायं तु ते साकल्येन विलोकयन्ति भगवन् येषामनन्ता मतिरिति ॥

यद्येवमसङ्ग<sup>5</sup>निष्ठाभूमिप्रतिष्ठितानामपि परमार्याणामसर्वविषय एष दुर्दृशो धातुः। तित्कमनेन वालपृथग्जनमारभ्य<sup>6</sup> देशितेनेति । देशनाप्रयोजनसंग्रहे इलोकौ। एकेन प्रश्नो द्वितीयेन व्याकरणम् ।

शून्यं सर्वं सर्वथा तत्र तत्र

श्रेयं मेघस्वप्नमायाकृताभम् ।

इत्युक्त्वैवं बुद्धधातुः' पुनः किं

सत्त्वे सत्त्वेऽस्तीति बुद्धैरिहोक्तम् ॥ १५६ ॥ 15

लीनं चित्तं हीनसत्त्वेष्ववज्ञा—

भू (40b) तप्राहो भूतधर्मापवादः ।

आत्मस्नेहश्चाधिकः पञ्च दोषाः

येषां तेषां तत्प्रहाणार्थमुक्तम् ॥ १५७ ॥

अस्य खलु क्लोकद्वयस्यार्थः समासेन दशभिः क्लोकैर्वेदितव्यः।

- jñāpanamukham, A; T om. jñāna.
- 2. B om. rma.
- 3. B om. bha; chidrābhena nabhasīva, A. C does not give the source of this verse.
  - 4. Bhagavat, B.
  - 5. evam anangao, B.
  - 6. byis-pa so-sohi skye-bo (bālapṛthagjanam), T.
  - 7. sans-rgyas sñin-po (buddhagarbhah), T.
  - lhag-paḥi skyon lɨta (adhikāḥ pañca dosā), T.

विविक्तं संस्कृतं सर्वप्रकारं भूतकोटिषु । क्लेशकर्मविपाकार्थं मेघादिवदुदाहृतम् ॥ १५८॥ क्लेशा मेघोपमाः कृत्यित्रया स्वप्नोपभोगवत् । मायानिर्मितवत् स्कन्धा विपाकाः क्लेशकर्मणाम् ॥ १५९॥ पूर्वमेवं व्यवस्थाप्य तन्त्रे पुनरिहोत्तरे । 5 पञ्चदोषप्रहाणाय धात्वस्तित्वं प्रकाशितम् ॥ १६० तथा ह्यश्रवणादस्य बोधौ चित्तं न जायते । केषांचिन्नीचित्तानामात्मावज्ञानदोषतः बोधिचित्तोदयेऽप्यस्य श्रेयानस्मीति मन्यतः बोध्यनुत्पन्नचित्तेषु हीनसंज्ञा प्रवर्तते ।। १६२ ॥ 10 तस्यैवंमतिनः सम्यग्ज्ञानं नोत्पद्यते ततः अभूतं परिगृह्णाति भूतमर्थं न विन्दते ॥ १६३ ॥ अभूतं सत्त्वदोषास्ते कृत्रिमागन्तुकत्वतः । भूतं तद्दोषनैरात्म्यं शुद्धिप्रकृतयों गुणाः ॥ १६४ ॥ गृह् णन् दोषानसद्भूतान् भूतानपवदन् गुणान् । मैत्रीं न लभते धीमान् सत्त्वात्मसमदर्शिकाम् ॥ १६५ ॥ 15 तच्छ्वाज्जायते<sup>°</sup> त्वस्य प्रोत्साहः शास्तृगौरवम् । प्रज्ञा ज्ञानं महामैत्री पञ्चधर्मोदयात्ततः ॥ १६६ ॥ निरवज्ञः समप्रेक्षी निर्दोषो गुणवानसौ आत्मसत्त्वसमस्नेहः क्षिप्रमाप्नोति बुद्धताम् ॥ 20

इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रे तथागतगर्भाधिकारः प्रथमः परिच्छेदः रुलोका⁴र्थंसंग्रहव्याख्यानतः समाप्तः ॥१॥

\_\_\_\_

1. vipākah, B.

2. nairātmya, A; tadosanairātmya, B.

4. °ādhikāra prathama śloka°, B.

<sup>3.</sup> tacchraddhāj jāyate tv asya, B; hdi-ltar de ni thos-pa-las (tacchravād evam, omitting jāyate), T; hearing the yathābhūta nature', C.

उक्ता समला तथता । निर्मला (41a) तथतेदानीं वक्तव्या । तत्र कतमा निर्मला तथता यासौ बुद्धानां भगवतामनास्रवधातौ सर्वाकारमलविगमादाश्रय-परिवृत्तिर्व्यवस्थाप्यते । सा पुनरष्टौ पदार्थानिधक्रत्य समासतो वेदितव्या । अष्टौ पदार्थाः कतमे ।

5

10

15

शुद्धिः प्राप्तिर्विसंयोगः स्वपरार्थस्तदाश्रयः । गम्भीर्योदार्यमाहात्म्यं यावत्कालं यथा च तत् ॥ १ ॥

इत्येतेऽष्टौ पदार्था यथासंख्यमनेन श्लोकेन¹ परिदीपिताः। तद्यथा स्वभावार्थो हेत्वर्थः फलार्थः कर्मार्थो योगार्थो वृत्त्यर्थो नित्यार्थोऽचिन्त्यार्थः। तत्र (xxa) योऽसौ धातुरिविनिर्मुक्तक्लेशकोशस्तथागतगर्भे² इत्युक्तो भगवता। तिद्वशुद्धिराश्रयपरिवृत्तेः स्वभावो वेदितव्यः। यत आह³। यो भगवन् सर्वक्लेशकोशकोटिगूढे तथागतगर्भे निष्काङक्षः सर्वक्लेशकोशिव⁴निर्मुक्तेस्तथागतधर्मकायेऽिप स⁵ निष्काङक्षः इति । द्विविधं ज्ञानं  $^6$  लोकोत्तरमिवकत्यं तत्पृष्ठिल्हधं  $^7$  च। लौकिकलोकोत्तरज्ञानमाश्रयपरिवृत्तिहेतुः प्राप्तिशब्देन परिदीपितः। प्राप्यतेऽनेनेति  $^8$  प्राप्तः। तत्फलं द्विविधम् । द्विविधो विसंयोगः क्लेशावरणविसंयोगो ज्ञेयावरणविसंयोगश्च । यथाकमं स्वपरार्थसपादनं कर्म। तदिधष्ठानसमन्वागमो योगः। त्रिभिर्गाम्भीयौ - दार्यमाहात्स्यप्रभावितैर्बुद्धकार्यैनित्यमा भवगतेर $^9$ चिन्त्येन प्रकारे(41b)ण वर्तनं वृत्तिरिति। उद्दानम्।

- 1. A om. ślokena.
- 2. B om. rbha.
- 3. From the Āryaśrīmālāsütra.
- 4. B om. vi.
- 5. B om. sa.
- 6. dvividham kim jñānam, B.
- 7. B adds laukikam after tatprsthalabdham. A, T and C omit it, but Obermiller's version of T had it.
  - 8. anenepti, B.
  - 9. ā bhagavater, B.
  - 10. B om. tam.

तत्र स्वभावार्थं हेत्वर्थ चारभ्य बुद्धत्वे तत्प्रा<sup>1</sup>प्त्युपाये च रलोकः। बद्धत्वं प्रकृतिप्रभास्वरमिति प्रोक्तं यदागन्तुक-क्लेशज्ञेयघनाभ्रजालपटलच्छन्नं रविव्योमवत । सर्वै बृद्धगणैरुपेतममलै नित्यं ध्रुवं शाश्वतं धर्माणां तदकल्पनप्रविचयज्ञानाश्रयादाप्यते ॥ ३ ॥ 5 अस्य श्लोकस्यार्थः समासेन चतुर्भिः श्लोकैर्वेदितव्यः । बुद्धत्वमविनिर्भागशुक्लधर्मप्रभावितम् । आदित्याकाशवज्ज्ञानप्रहाणद्वयलक्षणम् ।। ४ ॥ गङ्गातीररजोऽतीतैर्बुद्धधर्मैः प्रभास्वरैः सर्वे रकृतकैर्युक्तमविनिर्भागवृत्तिभिः ॥ ५ ॥ 10 स्वभावापरिनिष्पत्तिव्यापित्वागन्तुकत्वतः । क्लेशज्ञेयावतिस्तस्मान्मेघवत समदाहृता ॥ ६ ॥ द्वयावरणविश्लेषहेत्ज्ञनिद्वयं पुनः । निर्विकरपं च तत्पष्ठलब्धं त³ज्ज्ञानमिष्यते ॥ ७ ॥

यदुक्तमाश्रयपरिवृत्तेः स्वभावो विशुद्धिरिति तत्र विशुद्धिः समासतो द्विविधा । प्रकृतिविशुद्धिवैमल्यविशुद्धिरच । तत्र प्रकृतिविशुद्धिर्या विमुक्तिनं च विसंयोगः प्रभास्वरायाश्चित्तप्रकृतेरागन्तुक मलाविसंयोगात् । वैमल्यविशुद्धिविमुक्तिवि-संयोगश्च वार्यादीनामिव रजोजलादिभ्यः प्रभास्वराया श्चित्तप्रकृतेरनवशेषमा-गन्तुक (42a) मलेभ्यो विसंयोगात् । तत्र वैमल्यविशुद्धी फलार्थमारभ्य द्वौ श्लोकौ ।

- 1. B om. tat; A and T have it.
- 2. C seems to have read prahāṇadvaya.
- 3. B om. taj.
- 4. visuddhir yā viddhir yā vimukti na ca visamyogah, B; T om. ; yā, and A may mean it to be cut out.
  - 5. B om. ka.
  - 6. °viśuddhir vimuktiḥ / sa ca visamyogaḥ /, B; T om. sa.
  - 7. B om. yā.

| ह्रद इव विमलाम्बुः फुल्लपद्मऋमाढ्चः¹                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| सकल इव शशाङ्को राहुवक्त्राद्विमुक्तः ।                                       |     |
| रविरिव जलदादिक्लेशनिर्मुवतरिहम-                                              |     |
| र्विमलगुणयुतत्वाद्भाति मुक्तं तदेव ।। ८ ।।                                   |     |
| मुनिवृषमधुसारहेमरत्न–                                                        | , 5 |
| प्रवरनिधानमहाफलद्रुमाभम् ।                                                   |     |
| सुगतविमलरत्नविग्रहाग्र–                                                      |     |
| क्षितिपतिकाञ्चनबिम्बवज्जिनत्वम् ।। ९ ।।                                      |     |
| अस्य खलु श्लोकद्वयस्यार्थः समासतोऽष्टाभिः श्लोकैर्वेदितव्यः ।                |     |
| रागाद्यागन्तुकक्लेशशुद्धिरम्बुह्नदादिवत् ।                                   | 10  |
| ज्ञानस्य निर्विकल्पस्य फलमुक्तं समासतः ।। १० ।।                              |     |
| सर्वाकारवरोपेतबुद्धभावनिदर्शनम् ।                                            |     |
| फलं तत्पृष्ठलब्धस्य ज्ञानस्य परिदीपितम् ॥ ११ ॥                               |     |
| स्वच्छाम्बुह्रदवद्रागरजःकालुष्यहानितः ।                                      |     |
| विनेयाम्बुरुहध्यानवार्यभिष्यन्दनाच्च तत् ।। १२ ।।                            | 15  |
| द्वेषराहुप्रमुक्तत्वा $(\mathbf{x}\mathbf{x}b)$ न्महामैत्रीकृपांशुभिः $^3$ । |     |
| जगत्स्फरणतः पूर्णविमलेन्दूपमं च तत् ।। १३ ।।                                 |     |
| मोहाभ्रजालनिर्मोक्षाज्जगति ज्ञानरिश्मभिः ।                                   |     |
| तमोविधमनात्तच्च बुद्धत्वममलार्कवत् ।। १४ ।।                                  |     |
| अतुल्यतुल्यधर्मत्वात् सद्धर्मरसदानतः ।                                       | 20  |
| फर्ल्गु⁴व्यपगमात्त्रच्च सुगतक्षौद्रसारवत् ।। १५ ।।                           |     |
| 1. So A and T; phullapadmakramadrumādhyah, B (two llables in excess).        |     |

vinirmuktah, B (one syllable in excess).
 C evidently read krpāmbubhih.
 For phalgu cf. Pali pheggu (properly the 'sapwood' of a tree which covers the valuable heartwood) and Mvy., 433, 7636.

syl

पिवत्रत्वाद्गुणद्रव्यदारिद्र्यविनिवर्तनात् । विमुक्तिफलदानाच्च¹ सुवर्णनिधिवृक्षवत् ।। १६ ।। धर्मरत्नात्मभावत्वाद् द्विपदाग्राधिपत्यतः । रूपरत्नाकृतित्वाच्च तद्रत्ननृप ( 426 ) बिम्बवत्² ।। १७ ।।

5

यत्तु द्विविधं लोकोत्तरमिवकल्पं तत्पृष्ठलब्धं च ज्ञानमाश्रयपरिवृत्तेहेंतु-विसं<sup>5</sup>योगफलसंज्ञितायाः। तत्कर्मं स्वपरार्थसंपादनिमित्युक्तम्। तत्र कतमा स्वपरा-र्थसंपत्। या सवासनक्लेशज्ञेयावरणिवमोक्षादनावरणधर्मकायप्राप्तिरियमुच्यते स्वार्थसंपत्तिः। या त<sup>6</sup>दूर्ध्वमा लोकादनाभोगतः कायद्वयेन संदर्शनदेशनाविभुत्व-द्वयप्रवृत्तिरियमुच्यते परार्थसंपत्तिरिति । तस्यां स्वपरार्थंसं पत्तौ कर्मार्थमारभ्य

10 त्रयः श्लोकाः ।

अनास्त्रवं व्याप्यविनाशर्धीम च ध्रुवं शिवं शाश्वतमच्युतं पदम् । तथागतत्वं गगनोपमं सताम् षडिन्द्रियार्थानुभवेषु कारणम् ।। १८ ।। विभूतिरूपार्थविदर्शने सदा निमित्तभूतं सुकथाशुचिश्रवे । तथागतानां शुचिशीलजिद्यणे महार्यसद्धर्मरसाग्रविन्दने ।। १९ ॥

- 1. So A; hbras-bu smin-byed (phalapākāc ca), T; 'it can give', C. Smin in T may be a corruption for sbyin.
  - 2. gser bzhin (hemavat), T.
- 3. The I. O. copy of T has a sheet missing here, which goes down to half way through the commentary on verse 28; for the verses I have used the other translation of T.
- 4. avikalpam lokottara laukikam vat tatprstha°, B: according to O T omitted laukikam here, and so does C.
  - 5. °hetu vîsam', B.
  - 6. B om. ta.
  - 7. B repeats parārthasam.

समाधिसंस्पर्शसुखानुभूतिषु स्वभावगाम्भीर्यनया वबोधने । सुसूक्ष्मचिन्तापरमार्थगह्वरं वै तथागतव्योम निमित्तवर्जितम् ॥ २०॥

अस्य खलु रलोकत्रयस्यार्थः समासतोऽष्टाभिः रलोकैवेंदितव्यः । 5 कर्म ज्ञानद्वयस्यैतद्वेदितव्यं समासतः । पूरणं मुक्तिकायस्य धर्मकायस्य शोधनम् ॥ २१ ॥ विमुक्तिधर्मकायौ च वेदितव्यौ द्विरेकधा । अनास्रवत्वाद्व्यापित्वाद³संस्कृतपदत्वतः ।। २२ ।। अनास्रवत्वं क्लेशानां भवासनि (43a) रोधतः । 10 असङ्गाप्रतिघातत्वाज्ज्ञानस्य व्यापिता मता ॥ २३ ॥ असंस्कृतत्वमत्यन्तमविनाशस्व⁵भावतः । अविनाशि<sup>6</sup>त्वमुद्देशस्तन्निर्देशो ध्रुवादिभिः ॥ २४ ॥ नाशक्चतुर्विधो ज्ञेयो ध्रुवत्वादिविपर्ययात् । पूर्तिविकृतिरुच्छित्तिरचिन्त्यनमनच्युतिः ॥ २५ ॥ 15 तदभावाद्धुवं ज्ञेयं शिवं शाश्वतमच्युतम् । पदं तदमलज्ञानं शुक्लधर्मास्पदत्वतः ॥ २६ ॥ यथानिमित्तमाकाशं निमित्तं रूपदर्शने । शब्दगन्धरसस्पृश्यधर्माणां च श्रवादिषु ॥ २७ ॥

1. gāmbhirya ca nayā°, B (one syllable in excess).

<sup>2.</sup> For gahvaram, which was evidently read by C, T has bde-mdzad, śamkaram, a mistake which is quite natural palaeographically.

<sup>3.</sup> anāsravād Tavyāpitvād, B; A, T and C as in text.

<sup>4.</sup> B om. nā.

<sup>5.</sup> atyantaviśanāsva°, B.

<sup>6.</sup> B om. si.

10

15

20

इन्द्रियार्थेषु धीराणामनास्त्रवगुणोदये । हेतुः कायद्वयं तद्वदनावरणयोगतः ॥ २८ ॥

यदुक्तमाकाशलक्षणो बुद्ध इति तत्पारमाधिकमावेणिकं तथागतानां बुद्ध-लक्षणमभिसंघायोक्तम्। एवं ह्याह<sup>1</sup>। स चेद्द्यात्रिशन्महापुरुषलक्षणैस्तथागतो द्रष्ट-व्योऽभविष्यत्तद्राजापि चक्रवर्ती तथागतोऽभविष्यदिति । तत्र परमार्थलक्षणे यो-गार्थमारभ्य रलोकः ।

अचिन्त्यं नित्यं च ध्रवमथ शिवं शाश्वतमथ प्रशान्तं च व्यापि व्यपगतविकत्पं गगनवत् । असक्तं सर्वत्राप्रतिघपरुषस्पर्शविगतं न दृश्यं न ग्राह्यं शुभमपि च बुद्धत्वममलम् ॥ २९ ॥ अथ खल्बस्य इलोकस्यार्थः समासतोऽष्टाभिः इलोकैर्वे<sup>2</sup>दितव्यः । विमिक्तधर्मकायाभ्यां स्वपरार्थो निदर्शितः । स्वपरार्थाश्रये तस्मिन् योगोऽचिन्त्यादिभिर्गुणैः ॥ ३० ॥ अचिन्त्यमनुगन्तव्यं त्रिज्ञानाविषयत्वतः । ( <sub>43b</sub> )सर्वज्ञज्ञानविषयं बुद्धत्वं ज्ञानदेहिभिः ॥ ३१ ॥ श्रतस्याविषयः सौक्ष्म्याच्चिन्तायाः परमार्थतः । लौक्चादिभावनायाश्च धर्मतागह्वरत्वतः ॥ ३२ ॥ दष्टपूर्वः न तद्यस्माद्वालैजित्यन्धकायवत् । आर्येंश्च सूतिकामध्यस्थितं बालाकं विम्बवत् ॥ ३३ ॥ उत्पादविगमान्नित्यं निरोधविगमाद्ध्रवम् । शिवमेतदद्वयाभावाच्छाश्वतं धर्मतास्थितेः ॥ ३४ ॥

<sup>1.</sup> From the Vajracchedikāsūtra (ed. Anecd. Ox.), pp. 42-43, with a slight variation of wording.

<sup>2.</sup> A's xxb finishes here.

<sup>3.</sup> e.c.; sūtikāmady(?) asthita°, B; btsas-paḥi khyim-nas, T.

शान्तं निरोधसत्यत्वाद्व्यापि सर्वावबोधतः । अकल्पमप्रतिष्ठानादसक्तं क्लेशहानितः ॥ ३५ ॥ सर्वत्राप्रतिघं सर्वज्ञेयावरणशुद्धितः । परुषस्पर्शनिर्मुक्तं मृदुकर्मण्यभावतः ॥ ३६ ॥ अदृश्यं तदरूपित्वादग्राह्यमनिमित्ततः । शुभं प्रकृतिशुद्धत्वादमलं मलहानितः ॥ ३७ ॥

5

यत्पुनरेतदाकाशवदसंस्कृतगुणाविनिर्भाग¹वृत्त्यापि तथागतत्वमा भवगतेर²-चिन्त्यमहोपायकरुणाज्ञानपरिकमं³विशेषेण जगद्धितसुखाधानिनिमित्तममले स्त्रिभिः स्वभाविकसाभोगिकनेमाणिकैः कायैर⁴नुपरतमनुच्छिन्नमनाभोगेन प्रवर्तत इति द्रष्टव्यमावेणिकधर्मयुतत्वादिति । तत्र वृत्त्यर्थमा⁵रभ्य बुद्धकायविभागे चत्वारः श्लोकाः ।

10

अनादिमध्यान्तमभिन्नमद्वयं त्रिधा विमुक्तं विमलाविकल्पकम् । समाहिता योगिनस्तत्प्रयंत्नाः पश्यन्ति यं धर्मधातुस्वभावम् ॥ ३८॥ अमेयगङ्गासिकतातिवृत्तै— र्गुणैरचिन्त्यैरसमैष्पेतः ।

- 1. °guṇāvirbhoga, B; yon-tan dan rnam-par dbye-bas (°guṇa vinirbhāga), T; C as in text.
  - 2. a bhagavater, B; srid-pa ji-srid-kyi bar-du, T.
- 3. thabs chen-po dan śes-rab-kyi yons-su spyod-paḥi (maho-pāyaprajñāparikarma°), T; C as in text.
  - 4. B and T om. kāyair, supplied from C.
- 5. Reading not quite certain. tatreme vṛttyartham, B; de-la hjug-paḥi don-las (tatra vṛtty[or pravṛtty]artham), T.
- 6. ya(written over sa)ddharma°, B; T's gan yin requires yam, corresponding to sa in 39. The change of metre in the second hemistich is odd; the metre does not appear to be known elsewhere.

10

सवासनोन्मूलितसर्व ( 44a ) दोष¹—
स्तथागतानाममलः स धातुः ।। ३९॥
विचित्रसद्धर्ममयूखविग्रहे —
र्जगद्विमोक्षा थेंसमाहृतोद्यमः ।
कियासु चिन्तामणिराजरत्नव —
द्विचित्रभावो न च तत्स्वभाववान् ॥ ४०॥
लोकेषु यच्छान्तिपथावतार —
प्रपाचनाव्याकरणे निदानम् ।
बिम्बं तदप्यत्र सदावरुद्ध —
माकाशधाताविव रूपधातुः ॥ ४१॥

एषां बलु चतुर्णां क्लोकानां पिण्डार्थो विश्वतिक्लोकैवेदितव्यः।
यत्तद्बुद्धत्विमित्युक्तं सर्वज्ञत्वं स्वयंभुवाम् ।
निर्वृतिः परमाचिन्त्यप्राप्तिः प्रत्यात्मवेदिताः ॥ ४२ ॥
तत्प्रभेदिस्त्रिभिः कायैवृत्तिः स्वाभाविकादिभिः।
गाम्भीर्योदार्यमाहात्म्यगुणधर्मप्रभावितैः ॥ ४३ ॥
तत्र स्वाभाविकः कायो बुद्धानां पञ्चलक्षणः।
पञ्चाकारगुणोपेतो वेदितव्यः समासतः ॥ ४४ ॥
असंस्कृतमसंभिन्नमन्तद्वयविवर्जितम् ।
क्लेशज्ञेयसमापत्तित्रयावरणनिःसृतम् ॥ ४५ ॥

1. dosa tathā°, B.

3. B om. kṣā.

4. nivṛttiḥ, B; T and C as in text.

5. pratyātmamadatā, B; so-sohi bdag hgyur-ba, T; 'experienced within the self', C.

6. tatprabhedah kāyair vṛttiḥ svābhāvikā°, B (two syllables short); de-dbye. .sku gsum-dag-gis hjug, T.

<sup>2.</sup> amalo sau, B (two syllables short); dri-med dbyins-pa de,

वैमल्यादविकल्पत्वाद्योगिनां गोचरत्वतः । प्रभास्वरं विशुद्धं च धर्मधातोः स्वभावतः ॥ ४६ ॥ अप्रमेयैरसंख्येयैरचिन्त्यैरसमैर्गणैः । विज्ञुद्धिपारमीप्राप्तैर्युक्तं स्वाभाविकं बपुः ।। ४७ ।। उदारत्वादगण्यत्वात्¹ तर्कस्यागोचरत्वतः । 5 कैवल्याद्वासनोच्छित्तेरप्रमेयादयः कमात् ॥ ४८ ॥ विचित्रधर्मसंभोगरूप धर्मावभासतः । करुणाशुद्धिनिष्यन्दसत्त्वार्थास्रंसनत्वतः ॥ ४९ ॥ निर्विकल्पं निराभोगं यथाभिप्रायपुरितः । चिन्तामणिप्रभावर्द्धेः सांभोगस्य व्यव $\left(\begin{array}{c}44b\end{array}
ight)$ स्थितः॥५०॥ 10 देशने दर्शने कृत्यास्रंसनेऽनभिसंस्कृतौ । अतत्स्वभावाख्याने च चित्रतोक्ता च पञ्चधा ॥ ५१ ॥ रङ्गप्रत्ययवैचित्र्यादतदभावो यथा मणेः। सत्त्वप्रत्ययवैचित्र्यादतद्भावस्तथा विभो: ।। ५२ ॥ महाकरणया कृत्स्नं लोकमालोक्य लोकवित । 15 धर्मकायादविरलं निर्माणैश्चित्ररूपिभिः ॥ ५३ ॥ जातकान्य्पपत्तिं च तुषितेषु च्युतिं ततः । गर्भा[व]क्रमणं जन्म शिल्पस्थानानि कौशलम् ॥ ५४ ॥

- 1. agamyatvāt, B; grans-med phyir, T; C supports T.
- 2. For rūpa T has ran-bzhin (sambhogamaya°?); but C appears to support the text.
- 3. °sramsanenābhi°, B; mdzad-rgyun mi-hchad dan mnon-par hdu-byed med-pa, T.
  - 4. ma g'yos-par (avicalam), T. C om. verse 53.
- 5. B's reading of the fourth letter is not quite certain; T evidently read jātakābhyupapattim (skye-ba mnon-par skye-ba dan).

अन्तःपररतिकीडां नैष्कम्यं दृःखंचारिकाम¹। बोधिमण्डोपसंक्रान्तिं मारसैन्यप्रमर्दनम् ॥ ५५ ॥ संबोधिं धर्मचकं च निर्वाणाधिगमिकयामै। क्षेत्रेष्वपरिशृद्धेषु दर्शयत्या भवस्थितेः ॥ ५६ ॥ अनित्यदःखनै रात्म्यशान्तिशब्दैरुपायवित् 5 उद्वेज्य त्रिभवात् सत्त्वान् प्रतारयति निर्वतौ ॥ ५७ ॥ शान्तिमार्गावतीर्णांश्च प्राप्यनिवीणं संज्ञिन: । सद्धर्मपुण्डरीकादिधर्मतत्त्वप्रकाशनैः ॥ ५८ ॥ प्रवंग्रहान्निवर्यैतान् प्रज्ञोपायपरिग्रहात् । परिपाच्योत्तमे याने व्याकरोत्यग्रबोधये ॥ ५९ ॥ 10 सौक्ष्म्यात् प्रभावसंपत्तेर्बालसार्थाति वाहनात । गाम्भीयौ दार्यमाहात्म्यमेषु ज्ञेयं यथाक्रमम् ॥ ६० ॥ प्रथमो धर्मकायोऽत्र रूपकायौ तु पहिचमौ। व्योम्नि रूपगतस्येव प्रथमेऽन्त्यस्य वर्तनम् ॥ ६१ ॥ 15 तस्यैव कायत्रयस्य जगद्धितसुखाधानवृत्तौ नित्यार्थमारभ्य श्लोकः। हेत्वानन्त्यात्¹ सत्त्वधात्वक्षयत्वात कारुण्यर्द्धि<sup>®</sup>ज्ञानसंपत्तियोगात ।

1.  $c\bar{a}rik\bar{a}$  in this sense is apparently confined to Buddhist texts.

2. B om. dhi; T does not show the preposition and read \*kriyāh (mdzad-rnams).

3. T's mya-nan hdas thob suggests prāptanirvāṇa°; C's version is free, but seems to imply the text.

4. So C; saukhyāt, B; zab (!, gāmbhīryāt), T.

5. bālasārvā°, B; byis-pa don-mthun, T; C may possibly have read bālasattvā°.

6. sisyagatasyeva, B; gzugs gnas bzhin, T; 'just as all forms are in space', C.

7. hetvātyantyāt, B; C and T as in text.

8. kārunyar (?) di°, B; brtse dan hphrul, T; C uncertain.

धर्मैश्वर्यान्मत्यमारावभङ्गान नै:स्वा (<sub>45a</sub>) भाव्याच्छा स्वतो लोकनाथ: ।। ६२ ॥ अस्य पिण्डार्थः षडभिः ब्लोकैवेदितव्यः । कायजीवितभोगानां त्यागैः सद्धर्मसंग्रहात । सर्वसत्त्वहितायादिप्रतिज्ञोत्तरणत्वतः ॥ ६३ ॥ 5 बुद्धत्वे सुविशुद्धायाः करुणायाः प्रवृत्तितः । ऋद्धिपादप्रकाशाच्च¹ तैरवस्थानशक्तितः ॥ ६४ ॥ ज्ञानेन भवनिवाणद्वयग्रहविम्बिततः सदाचिन्त्यसमाधानसुखसंपत्तियोगतः ॥ ६५ ॥ लोके विचरतो लोकधर्मैरनुपलेपतः। TO शमाःमृतपदप्राप्तौ मृत्युमाराप्रचारतः ॥ ६६ ॥ असंस्कृतस्वभावस्य मुनेरादिप्रशान्तितः । नित्यमशरणानां<sup>3</sup> च शरणाभ्युपपत्तितः ।। ६७ ॥ सप्तभिः कारणैराद्यैर्नित्यता रूपकायतः । पश्चिमैश्च त्रिभिः शास्तुर्नित्यता धर्मकायतः ॥ ६८ ॥ 15

स चायमाश्रयपरिवृत्तिप्रभावितस्तथागतानां प्राप्तिनयोऽचिन्त्यनयेनानु-गन्तव्य इति । अचिन्त्यार्थमारभ्य क्लोकः ।

## अवावचवत्त्वात् परमार्थसंग्रहा-दत्तर्कभूमे रुपमानिवृत्तितः ।

- 1. e.c. Pāda c is corrupt in B, which omits two characters, leaving a gap and reading pādaprave(?)tuś(?)ca; rdzu-hphrul rkan-ba ston-pa ni, T, which may be tentatively reconstructed as in the text; C agrees with T in sense.
  - 2. samā°, B; zhi-ba, T.
  - 3. nityatā śaraṇānām, B; rtag-pa skyabs-med-rnams-kyi, T.
  - 4. skyabs-la-sogs-pa hthad-phyir (śaranādyupapattitah), T.

10

15

निरुत्तरत्वाद्भवशान्त्यनुद्ग्रहा— दचिन्त्य आर्यैरपि बुद्धगोचरः ॥ ६९ ॥

अस्य पिण्डार्थश्चतुर्भिः श्लोकैवेदितव्यः ।

अचिन्त्योऽनिभलाप्यत्वादलाप्यः परमार्थतः । परमार्थोऽप्रतवर्यत्वादतक्यों व्यनुमेयतः । ७० ॥ व्यनुमेयोऽनुत्तरत्वादानुत्तर्यमनुद्ग्रहात् । अनुद्ग्रहोऽप्रतिष्ठानाद्गुणदोषाविकत्पनात् ॥ ७१ ॥ पञ्चिभः कारणैः सौक्ष्म्यादिचन्त्यो धर्मकायतः । षष्ठेनातत्त्वभावित्वादिचन्त्यो रूपकायतः ॥ ७२ ॥

अनुत्तरज्ञानमहाकृपादिभि—
र्गुणैरचिन्त्या गुणपारगा जिनाः ।
( 45<sup>b</sup> )अतः क्रमोऽन्त्योऽयमपि स्वयंभुवोः
ऽभिषेकलब्धा न महर्षयो विदुरिति ।। ७३ ॥

इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रे<sup>5</sup> वोध्यधिकारो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥२॥

<sup>1.</sup> C evidently read 'nupameyatah or vyupameyatah against B and T.

<sup>2.</sup> O translates 'out of four motives', evidently a slip in view of c.

<sup>3.</sup> So T understands the line, taking svayambhuvo as genitive, but the reading may be yam, 'which', not 'yam.

<sup>4.</sup> Tom. iti, and C the whole stanza. The reference in the last line is to the Bodhisattvas in the tenth stage.

<sup>5. °</sup>tantrasāre, B; bstan-bcos, T.

उक्ता निर्मला तथता । ये तदाश्रिता मणिप्रभावर्णसंस्थानवदिभिन्नप्रकृतयो-ऽत्यन्तिर्मला गुणास्त इदानीं वक्तव्या इति । अनन्तरं बुद्धगुणविभागमारभ्य क्लोकः ।

स्वार्थः परमार्थकायः-5 स्तदाश्रिता संवृतिकायता च । फलं विसंयोगविपाकभावा-देतच्चतः अषिटगणप्रभेदम ॥ १ ॥ किमुक्तं भवति। आत्मसंपत्त्यधिष्ठानं शरीरं पारमार्थिकम् । 10 परसंपत्त्यधिष्ठानमृषेः सांकेतिकं वपुः ॥ २ ॥ विसंयोगगुणैर्युवतं वपुराद्यं बलादिभि: । वैपाकिकैद्वितीयं तु महापुरुषलक्षणै: ।। ३ ।। अतः परं ये च बलादयो यथा चानुगन्तव्यास्तथतामधिकृत्य ग्रन्थः। बलत्वमज्ञानवृतेषु वज्जव-15 द्विशारदत्वं परिषत्सु सिंहवत् । तथागतावेणिकतान्तरीक्षवन् म्नेर्द्विधादर्शनमम्ब्चन्द्रवत् ॥ ४ ॥ बलान्वित इति । स्थानास्थाने विपाके च कर्मणामिन्द्रियेषु च। 20 धातुष्वप्यधिमुक्तौ च मार्गे सर्वत्रगामिनि ।। ५ ।।

- 1. svārtha, B.
- 2. paramārthakāyatā, B.
- 3. B om. visarga.

10

15

ध्यानादिक्लेशवैमल्ये निवासानुस्मृतावपि । दिव्ये चक्षुषि शान्तौ च ज्ञानं दशविधं बलम् ॥ ६॥ वज्वदिति ।

स्थानास्थानविपाकधातुषु जगन्नानाधिमुक्तौ नये संक्लेशव्यवदान इन्द्रिय ( $_{4}6a$ ) गणे पूर्वे निवासस्मृतौ । दिव्ये चक्षुषि चास्रवक्षयविधावज्ञानवर्मा चल्ले प्राकार द्रुमभेदनप्रकिरणच्छेदाद्वलं वज्रवत् ।। ७ ॥ चतुर्वेशारद्यप्राप्त इति ।

सर्वधर्माभिसंबोधे विबन्धप्रतिषेधने ।
मार्गाख्याने निरोधाप्तौ वैशारद्यं चतुर्विधम् ॥ ८ ॥
ज्ञेये वस्तुनि सर्वथात्मपरयोर्ज्ञानात् स्वयंज्ञापनां—
द्धेये वस्तुनि हानिकारणकृतेः सेव्ये विधौ सेवनात् ।
प्राप्तव्ये च निरुत्तरेऽतिविमले प्राप्तेः परप्रापणा—
दार्याणां स्वपरार्थसत्यकथनादस्तिम्भितत्वं क्वचित् ॥ ९ ॥
सिहवदिति ।

नित्यं वनान्तेषु यथा मृगेन्द्रो निर्भीरनुन्प्रस्तगतिम् गेभ्यः ।

- 1. For śāntau T has ldan-pa (yoge); C as in text.
- 2. °dharmā°, B; go-cha, T; 'armour', C.
- 3. °prakāra°, B; rtsig, T; 'wall', C.
- 4. C puts verse 7 after verse 28.
- 5. e.c.; B's reading is uncertain, possibly jñānātm(or s) ayajñāpanād; T has nothing to represent the two doubtful syllables, and of the possibilities svayam alone makes any sort of sense. But the difficulty is that the sentence is complete without it, and neither T nor C give any clear indication of what their texts read.
  - 6. hānikāraņakṣateḥ, B; spans dan spon-mdzad, T.

# मुनीन्द्रसिंहोऽपि तथा गणेषु स्वस्थो निरास्थः स्थरिवक्रमस्थः ॥ १० ॥

अष्टादशावेणिकबुद्धधर्मसमन्वागत इति ।

स्खलितं रिवतं नास्ति शास्तुर्न मुषिता स्मृतिः ।
न चासमाहितं चित्तं नापि नानात्वसंज्ञिता ॥ ११ ॥ 5
नोपेक्षाप्रतिसंख्याय हानिर्न च्छन्दवीर्यतः ।
स्मृतिप्रज्ञाविमुक्तिभ्यो विमुक्तिज्ञानदर्शनात् ॥ १२ ॥
ज्ञानपूर्वं गमं कर्म त्र्यध्वज्ञानमनावृतम् ।
इत्येतेऽष्टादशान्ये च गुरोरावेणिका गुणाः ॥ १३ ॥
नास्ति प्रस्खलितं रवो मुषितता चित्ते (48a)न संभेदतः 10
संज्ञा न स्वरसाध्युपेक्षणमृषे हिनिर्न च च्छन्दतः ।
वीर्याच्च स्मृतितो विशुद्धविमलप्रज्ञाविमुक्तेः सदा
मुक्ति ज्ञाननिदर्शनाच्च निखिलज्ञेयार्थसंदर्शनात् ॥ १४ ॥
सर्वज्ञानपुरोजवानुपरिवर्थर्थेषु कर्मत्रयं
त्रिष्वध्वस्वपराहता सुविपुलज्ञानप्रवृत्तिर्ध्नु वम् ।

1. svastho pi nirāsvasthah, B. C puts this verse after verse 30. For it cf. Kāś. P. 36, p. 65.

- 3. B om. na.
- 4. rse, B.
- 5. vimukti°, B.
- 6. artheşu is a doubtful reading in B, for which T's gan-gis suggests a relative instead. C is no help.
- 7. B is not quite clear and might be read as aparāvṛtā, and C suggests a form from vi; T's thogs-pa med-pa agrees best with the text (e.g. thogs-med=avyāhata elsewhere).

<sup>2.</sup> na bhedatah, B (one syllable short). B goes on from citta to iv, 9, and the text resumes in 48a, line 4. Evidently one or more leaves were displaced in the MS. from which B was copied.

इत्येषा जिनताः महाकरुणया युक्तावबुद्धाः जिनै— र्यद्बोधाज्जगति प्रवृत्तमभयंदं सद्धर्मचक्रं महत् ॥ १५॥ आकाशवदिति ।

या क्षित्यादिषु धर्मता न नभसः सा धर्मता विद्य (48b)ते ये चानावरणादिलक्षणगुणा व्योम्नो न ते रूपिषु । क्षित्यम्बुज्वलनानिलाम्बरसमा लोकेषु साधारणा बुद्धावेणिकता न चाश्विप पुनर्लोकेषु साधारणा ।। १६।। द्वात्रिश्महापुरुषलक्षणरूपधारीति ।

सुप्रतिष्ठितचकाङ्कव्यायतोत्सङ्ग<sup>5</sup>पादता ।

दीर्घाङ्गदुलिकता जालपाणिपादावनद्धता ॥ १७ ॥

त्वड्ममृदुश्रीतरुणता सप्तोत्सदशरीरता ।

एणेयजङ्कता नागकोशवद्व<sup>6</sup>स्तिगुद्धता ॥ १८ ॥

सिंहपूर्वीर्घकायत्वं निरन्तरिचतांशता ।

संवत्तस्कन्धता वृत्तश्लक्ष्णानुन्नाम<sup>8</sup>बाहता ॥ १९ ॥

- 1. janatā, B; rgyal-ba-ñid, T; 'Tathāgatatva', C.
- 2. brñes (avalabdhā), T.
- 3. B repeats ya.
- 4. na cāśva puna, B (one syllable short); sādhāraṇāḥ, B. T has for the line ma-hdres-ñid ni rdul dran tsam yan hjig-rtendag-na thun-mon min, omitting Buddha and substituting a word which I cannot determine; it may have read cāṇv for cāśv. For āśu cf. S.,vi,9, and note in text. C puts this verse after verse 34.
- 5. ucchanka is the more usual form, found in the Mvy. and Abhisamayālamkārāloka.
  - 6. B om. dva; glan-po bzhin-du, T.
  - 7. citāngatā, B; thal-gon..rgyas-pa, T. Cf. Mvy., 251.
- 8. °ślakṣṇanu(?)nnāma°, B; phyag ḥjam-rin zhum zhin mthon dman-med, T. Prof. Bailey has found verses 19cd to 22 transliterated in the Paris MS., Pelliot 2740; it reads here śilaṣanau nāmabahūtta, which supports the text.

| प्रलम्बबाहुता शुद्धप्रभामण्डलगात्रता ।                          |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| कम्बुग्रीवत्वममलं मृगेन्द्रहनुता समा ॥ २० ॥                     |    |
| चत्वारिंशद्दशनता स्वच्छाविरलदन्तता ।                            |    |
| विशुद्धसमदन्तत्वं¹ शुक्लप्रवरदंष्ट्रता ।। २१ ।।                 |    |
| प्रभूतजिह्वतानन्ताचिन्त्यरसरसाग्रता ।                           | 5  |
| कलविङ्करुतं <sup>²</sup> ब्रह्मस्वरता च स्वयंभुवः ।। २२ ।।      |    |
| नीलोत्पलश्रीवृषपक्ष्मनेत्र—                                     |    |
| सितामलोर्णोदितचारुवक्त्रः ।                                     |    |
| उष्णीषशीर्षव्यवदातसूक्ष्म—                                      |    |
| सुवर्णवर्णच्छविरग्रसत्त्वः ।। २३ ।।                             | 10 |
| एकैकविदिलष्टमृदूर्ध्वदेह–                                       |    |
| प्रदक्षिणावर्तसुसूक्ष्मरोमा ।                                   |    |
| महेन्द्रनीलामलरत्नकेशो°                                         |    |
| न्यग्रोधपूर्ण⁴द्रुममण्डलाभः ।। २४ ।।                            |    |
| नारायणस्थामदृढात्मभावः                                          | 15 |
| समन्तभद्रोऽप्रतिमो महर्षिः ।                                    |    |
| द्वात्रिंशदेतान्यमितद्युतीनि                                    |    |
| नरेन्द्रचिह्नानि वदन्ति शास्तुः ॥ २५ ॥                          |    |
| दकचन्द्रवदिति ।                                                 |    |
| व्यभ्रे यथा नभिस चन्द्रमसो विभूतिं                              | 20 |
| पश्यन्ति नीलशरदम्बुमहाह्न $\left(49^a\right)$ दे $^{5}$ च ।     |    |
| 1. °dantatā klapravara°, B (one syllable short and unmetrical); |    |

 <sup>°</sup>dantatā klapravara°, B (one syllable short and unmetrical);
 dkar-pa (for dkar-po), T.
 °ruta, B.
 °kośo, B; dbu-skra, T.
 °pūrnno, B; rdzogs-paḥi ljon-śin, T.
 hradesu, B (one syllable in excess); T does not show the plural.

संबुद्धमण्डलतलेषु विभोविभूतिं तद्विजनात्मजगणा व्यवलोकयन्ति ॥ २६ ॥

इतीमानि दश तथागतबलानि चत्वारि वैशारद्यान्यष्टादशावेणिका बुद्ध-धर्मा द्वात्रिशच्च महापुरुषलक्षणान्येकेनाभिसंक्षिप्य चतुःषष्टिभंवन्ति ।

गुणाइचैते चतुःषिटः सिनदानाः¹ पृथक् पृथक् । वैदितव्या यथासंख्यं रत्नसूत्रानुसारतः ॥ २७ ॥

> एषां खलु यथोदिष्टानामेव चतुःषष्टेस्तथागतगुणानामिष यथानुपूर्व्या विस्तर-विभागे निर्देशो रत्नदारिकासूत्रानुसारेण वेदितव्यः । यत्पुनरेषु स्थानेषु चतुर्विध-मेव यथाकमं वर्ष्ट्रासिहाम्बरदकचन्द्रोदाहरणमुदाहृतमस्यापि पिण्डार्थो द्वादशिमः इलोकैवेदितव्यः ।

निर्वेधिकत्वनिर्दं न्यनिष्कैवल्यनिरीहतः ।
विज्ञसिंहाम्बरस्वच्छदकचन्द्रनिदर्शनम् ॥ २८ ॥
बलादिषु बलैः षड्भिस्त्रिभिरेकेन च कमात् ।
सर्वज्ञेयसमापत्तिसवासनमलोढृतेः ॥ २९ ॥
सर्वज्ञेयसमापत्तिसवासनमलोढृतेः ॥ २९ ॥
गृहसारदृढाभेद्यं वज्रप्रस्यमृषेर्वलम् ॥ ३० ॥
गृहशे कस्माद्यतः सारं सारं कस्माद्यतो दृढम् ।
दृढं कस्माद्यतोऽभेद्यमभेद्यत्वाच्च वज्रवत् ॥ ३१ ॥
निर्भयत्वान्त्रिरास्थत्वा तस्थेर्याद्विकमसंपदः ।
पर्वद्गणेष्वशारद्यं मुनिसिंहस्य सिंहवत् ॥ ३२ ॥

l. °saștih anidānāh, B; rgyu beas, T; C also indicates the text.

<sup>2.</sup> vikarana here is translated in T by the same word as prakirana in iii, 7; possibly the correct reading is not vikaranāc nor vikiranāc, but vidāranāc.

<sup>3.</sup> B om. ru, and C the whole verse.

<sup>4.</sup> nirāndhatvāt, B; ltos-med phyir, T; 'svastha', C.

सर्वाभिज्ञतया स्वस्थो विहरत्यकृतोभयः । निरास्थः शुद्धसत्त्वेभ्योऽप्यात्मनोऽसमदर्शनात् स्थि ( 49b ) रो नित्यसमाधाना तु सर्वधर्मेषु चेतसः । विकान्तः परमाविद्यावासभूमिव्यतिकमात् ॥ ३४ ॥ लौकिकश्रावकैकान्तचारिधीमत्स्वयंभवामः ।। 5 उत्तरोत्तरधीसौक्ष्म्यात्ं पञ्चधा तु निदर्शनम् ॥ ३५ ॥ सर्वलोकोपजीव्यत्वाद्भ्म्यम्ब्वग्न्यनिलोपमाः । लौक्चलोकोत्तरातीतलक्षणत्वान्नभोनिभाः गुणा द्वात्रिशदित्येते अर्मकायप्रभाविताः । मणिरत्नप्रभावर्णसंस्थानवदभेदतः ॥ ३७ ॥ 10 द्वात्रिंशल्लक्षणाः काये दर्शनाहलादका गुणाः । निर्माणधर्मसंभोगरूपकायद्वयाश्रिताः ॥ ३८ ॥ शुद्धेर्दूरान्तिकस्थानां लोकेऽथ जिनमण्डले । द्विधा तद्दर्शनं शुद्धं वारिव्योमेन्दुबिम्बवत् ॥ ३९ ॥ इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रे गुणाधिकारो नाम त्रितीयः 15

परिच्छेदः ॥३॥

<sup>1.</sup> B om. nā.

<sup>2.</sup> laukikai śrāvakaiḥ kānta°.. °bhuvā, B; T and C indicate the text.

<sup>3.</sup> B om. te.

<sup>4.</sup> dvidhātu ddaršanam, B; de mthon-ba, T. C suggests the reading śuddhavāri°; T omits śuddham, unless chu dan is a mistake for chu dag, in which case it had the same text as C.

उक्ता विमला बुढ्गुणाः। तत्कर्म जिनिक्रियेदानीं वक्तव्या। सा पुनरनाभोगत-श्चाप्रश्रव्धितश्च समासतो द्वाभ्यामाकाराभ्या<sup>1</sup> प्रवर्तत इति । अनन्तरमनाभोगा- प्रश्रव्धं<sup>2</sup> बुद्धकार्यमारभ्य द्वौ क्लोकौ ।

> विनेयधातौ विनयाभ्युपाये विनेयधातोर्विनयिक्तयायाम् । तद्देशकाले गमने च नित्यं विभोरनाभोगत एव वृत्तिः ॥ १ ॥

कृत्स्नं निष्पाद्यः यानं प्रवरगुणगणज्ञानरत्नस्वगर्भः
पुण्यज्ञानार्करिमप्रविसृतिवपुला⁴नन्तमध्यास्वराभम् ।
बुद्धत्वं सर्वसत्त्वे विमलगुणनिधिं निर्विशिष्टं विलोक्च .
क्लेशज्ञेयाभ्रजालं विधमति करुणा वायुभूता जिनानाम् ॥२॥
(50a) एतयोर्यथाकमं द्वाभ्यामष्टाभिक्च क्लोकैः पिण्डार्थो वेदितव्यः ।

यस्य येन च यावच्च यदा च विनयिक्तया।
तिद्विकल्पोदयाभावादनाभोगः सदा मुनेः ॥ ३ ॥
यस्य धातोर्विनेयस्य येनोपायेन भूरिणा।
या विनीतिक्रिया यत्र यदा तहेशकालयोः ॥ ४ ॥
निर्याणे तदुपस्तम्भे तत्फले तत्परिग्रहे।
तदावृतौ तदुच्छित्तिप्रत्यये चाविकल्पतः ॥ ५ ॥

1. akārābhyām, B.

5

10

15

- 2. apratisrabdham, B, but pra is the regular preposition, or else pratipra combined.
  - 3. nirmathya, B; nes-par bsgrubs-te, T; 'realizing', C.
  - 4. B seems to read vimalā°; rgya chen, T; 'widespread', C.
- 5. °nidhi, B (against the metre). B omits vi in vimala; dri-ma med, T; C also as in text.
  - 6. e.c.; vāvikalpatah, B; T does not show either ca or vā.

भूमयो दश निर्याणं तद्धेतुः संभृतिद्वयम् । तत्फलं परमा बोधिर्बोधेः सत्त्वः परिग्रहः ।। ६ ॥ तदावृतिरपर्यन्तक्लेशोपक्लेशवासनाः । करुणा तत्समु॰द्घातप्रत्ययः सार्वकालिकः ।। ७ ॥ स्थानानि वेदितव्यानि षडेतानि यथात्रमम् । 5 महोदधिरविव्योमनिधानाम्बदवाय्वत् ॥ ८ ॥ ज्ञानाम्बुगुणरत्नत्वादग्रयानं ( 46a ) समुद्रवत् । सर्वसत्त्वोपजीव्यत्वात् संभारद्वयमर्कवत्<sup>3</sup> ॥ ९ ॥ विपुलानन्तमध्यत्वाद्बोधिराकाशधात्वत् । सम्यक्संबुद्धधर्मत्वात् सत्त्वधातुनिधानवत् ॥ १० ॥ IO आगन्तुव्याप्त्यनिष्प (  $4^{6b}$  ) त्तेस्तत्संक्लेशोऽभ्रराशिवत् । तित्क्षिप्तिप्रत्युपस्थानात् करुणोद्वृत्तवायुवत् ॥ ११ ॥ पराधि⁴कारनिर्याणात् सत्त्वात्मसमदर्शनात् । कृत्यापरिसमाप्तेश्च क्रियाप्रश्रब्धिरा भवात् ॥

यदनुत्पादानिरोधप्रभावितं बुद्धत्विमित्युवतं तत्कथिमिहासंस्कृतादप्रवृ⁵ित्त-लक्षणाद्युद्धत्वादनाभोगाप्रतिप्रश्रव्धमा लोकादिवकत्पं बुद्धकार्य प्रवर्तत इति । बुद्धमाहात्म्यधर्मं तामारभ्य विमतिसंदेहजातानामिचन्त्यबुद्धविषयाधिमुक्तिसंज-ननार्थं तस्य माहात्म्ये क्लोकः ।

शकदुन्दुभिवन् मेघब्रह्मार्कमणिरत्नवत् । प्रतिश्रुतिरिवाकाशपृथिवीवत् तथागतः ।।१३।।

<sup>1.</sup> satvaparigrahah, B.

<sup>2.</sup> B om. mu.

<sup>3.</sup> dvayakarmavat, B; gñis-dag ni ni-ma bzhin, T; C as in text.

<sup>4.</sup> The syllable dhi is uncertain in B; gzhan-gyi dban-gyis, T. C omits the hemistich.

<sup>5.</sup> B om. vr.

<sup>6.</sup> B om. *rma*.

10

15

अस्य खलु सूत्रस्थानीयस्य इलोकस्य यथाक्रमं परिकाप्टेन ग्रन्थेन विस्तर-विभागनिर्देशो वेदितव्यः ।

शकप्रतिभासत्वादिति ।

विशुद्धवैड्यंमयं यथेदं स्यान्महीतलम्। स्वच्छत्वात्तत्र दुश्येत देवेन्द्रः साप्सरोगणः ॥ १४ ॥ प्रासादो वैजयन्तरुच तदन्ये च दिवौकस: । .तद्विमानानि चित्राणि ताश्च दिव्या विभूतयः ।। १५ ।। अथ नारीनरगणा महीतलनिवासिन:। प्रतिभासं तमालोक्य प्रणिधि कुर्युरीदृशम् ॥ १६ ॥ अद्यैव न चिरादेवं भवेमस्त्रिदशेश्वराः । कुशलं च समादाय वर्तेरंस्तदवाप्तये ॥ १७ ॥ प्रतिभासोऽयमित्येवमविज्ञायापि ते भुवः । च्युत्वा दि³व्युपपद्येरंस्तेन शुक्लेन कर्मणा ॥ १८ ॥ प्रतिभासः स चात्यन्तमविकल्पो नि(47a)रीहकः । एवं च महतार्थेन भवि स्यात्प्रत्यपस्थितः ॥ १९ ॥ तथा श्रद्धादिविमले श्रद्धादिग्णभाविते । सत्त्वाः पश्यन्ति संबुद्धं प्रतिभासं स्वचेतसि ॥ २० ॥ लक्षणव्यञ्जनोपेतं धविचत्रेर्यापथक्रियम्। चङकम्यमाणं तिष्ठन्तं निषण्णं शयनस्थितम् ॥ २१ ॥

<sup>1.</sup> Reconstruction uncertain; the first three syllables are illegible in B, and the fourth uncertain but not like na; den kyan rin-na mi-thogs-par, T.

<sup>2.</sup> Pāda b is much rubbed in B, but the text seems certain.

<sup>3.</sup> B om. di.

<sup>4.</sup> B is not clear and may read śravādivimale; T as in text.

<sup>5.</sup> B om. anusvāra.

<sup>6.</sup> B om. anusvāra.

भाषमाणं शिवं धर्मं तुष्णींभृतं समाहितम् । चित्राणि प्रातिहार्याणि दर्शयन्तं महाद्युतिम् ॥ २२ ॥ तं च दृष्ट्वाभियुज्यन्ते बुद्धत्वाय स्पृहान्विताः । तद्धेतुं च समादाय प्राप्नुवन्तीप्सितं पदम् ॥ २३ ॥ प्रतिभासः स चात्यन्तमविकल्पो निरीहकः । 5 एवं च महतार्थेन लोकेषु प्रत्युपस्थितः ॥ २४ ॥ स्वचित्तप्रतिभासोऽयमिति नैवं पृथग्जनाः । जानन्त्यथ च तत्तेषामवन्ध्यं बिम्बदर्शनम् ॥ २५ ॥ तद्धि दर्शनमागम्य ऋमादस्मिन्नये स्थिताः। सद्धर्मकायं मध्यस्थं पश्यन्ति ज्ञानच क्षा ॥ २६॥ 10 भूर्यद्वत्स्यात् समन्तव्यपगतविषमस्थानान्तरमला वैडूर्यस्पष्टशुभ्रा विमलमणिगुणा श्रीमत्समतला । शुद्धत्वात्तत्र बिम्बं स्रपतिभवनं माहेन्द्रमरुता-मुत्पद्येत क्रमेण क्षितिगुणविगमादस्तं पुनरियात् ॥२७॥ तद्भावायोपवासव्रतनियमतया दानाद्यभिमुखाः 15 पुष्पादीनि क्षिपेयुः प्रणिहितमनसो नारीनरगणाः । वैडूर्यस्वच्छभूते मनसि मुनिपतिच्छायाधिगमने चित्राण्युत्पादयन्ति प्रमुदितमनसस्तद्वज्जिनसुताः ॥२८॥ यथैव वैडूर्यमहीतले शुचौ स्रेन्द्रकायप्रतिबिम्बसंभवः। 20 तथा ज (47b) गच्चित्तमहीतले शुचौ मनीन्द्रकायप्रतिबिम्बसंभवः ॥ २९ ॥

<sup>1.</sup> tūṣṇībhūtam, B.

<sup>2. °</sup>kāya, B.

<sup>3.</sup> B om. ca.

बिम्बोदयव्ययमनाविलताविलस्व-चित्तप्रवर्तनवशाज्जगित प्रवृत्तम् । लोकेषु यद्वदवभासमुपैति बिम्बं तद्वन्न तत्सदिति नासदिति प्रपश्येत् ॥ ३०॥

5 देवदुन्दुभिवदिति ।

IO

15

यथैव दिवि देवानां पूर्वशुक्लानुभावतः ।
यत्नस्थानमनोरूपविकल्परिहता सती ॥ ३१ ॥
अनित्यदुःखनैरात्म्यशान्तशब्दैः प्रमादिनः ।
चोदयःत्यमरान् सर्वानसकृद्देवदुन्दुभिः ॥ ३२ ॥
व्याप्य बुद्धस्वरणैवं विभुर्जगदशेषतः ।
धर्मं दिशति भव्यभ्यो यत्नादिरिहतोऽपि सन् ॥ ३३ ॥
देवानां दिवि दिव्यदुन्दुभिरवो यद्वत् स्वकर्मोद्भवो
धर्मोदाहरणं मुनेरिप तथा लोके स्वकर्मोद्भवम् ।
यत्नस्थानशरीरचित्तरिहतः शब्दः स शान्त्यावहो
यद्वत् तद्वदृते चतुष्टयमयं धर्मः स शान्त्यावहः ॥ ३४ ॥
संग्रामक्लेशवृत्तावसुरवलजयंकीडाप्रणुदनं

दुन्दुभ्याः शब्दहेतुप्रभवमभयदं यद्वत् सुरपुरे । सत्त्वेषु क्लेशदुःखप्रमथनशमनं मार्गोत्तमविधौ ध्यानारूप्यादिहेतुप्रभवमपि तथा लोके निगदितम् ॥३५॥

20 कस्मादिह धर्मदुन्दुभिरेवाधिकृता न तदन्ये दिव्यास्तूर्यप्रकाराः । तेऽपि हि दिवौकसां पूर्वकृत कुशलकर्मवशादघट्टिता एव दिव्यश्रवणमनोहरशब्दमनुष्वन्ति ।

<sup>1.</sup> tadvanna tatvād iti nāsati prapašyet, B (one syllable short); I reconstruct the text from T's de-bzhin yod dan zhig ces de mi-lta, though it is an incomplete rendering of the Sanskrit.

<sup>2.</sup> B om. ya.

<sup>3.</sup> B om. jaya and leaves a gap; rgyal, T.

<sup>4.</sup> pūrvakrtam, B.

10

तैस्तथागतघोषस्य चतुःप्रकारगुणवैधर्म्यात् । तत्पु (48a)नः कतमत् । तद्यथा प्रादेशिकत्वमहितत्वमसुखत्वमनैर्याणिकत्वमिति । धर्मदुन्दुभ्याः पुनरप्रादेशिकत्वमशेषप्रमत्तदेवगणसंचोदनतया च तत्कालानित्रमणतया च परिदीपितम् । हितत्वममुरादिपरचन्नोपद्रवभयपरित्राणतया चाप्रमादसंनियोजनतया च । सुख-त्वमसत्कामरितसुखविवेचनतया च धर्मारामरितसुखोपसंहरणतया च । नैर्याणिकत्व-मित्रदुःखजून्यानात्मशब्दोच्चारणतया च सर्वोपद्रवोपायासोपशान्तिकरणतया च परिदीपितम् । एभिः समासतश्चतुर्भिराकारैर्धर्मदुन्दुभिसाधर्म्येण बुद्धस्वर²-मण्डलं विशिप्यत इति । बुद्धस्यरमण्डलविशेषणश्लोकः ।

सार्वजन्यो हितसुखः प्रातिहार्यत्रयान्वितः । मुनेर्घोषो यतो दिव्यतूर्यभ्योऽतो (50a) विशिष्यते ॥३६॥

एषां खलु चतुर्णामाकाराणां यथासंस्यमेव चतुर्भिः इलोकैः समासनिर्देशो वेदितब्यः ।

शब्दा महान्तो दिवि दुन्दुभीनां क्षितिस्थितेषु श्रवणं न यान्ति । संसारपातालगतेषु लोके 15 संबुद्धतूर्यस्य नु यातिः शब्दः ॥ ३७ ॥ वह्य्योऽमराणां दिवि तूर्यकोट्यो नदन्ति कामज्वलनाभिवृद्धौ । एकस्तु घोषः करुणात्मकानां दुःखाग्निहेतुप्रशमप्रवृत्तः ॥ ३८ ॥ 20 शुभा मनोज्ञा दिवि तूर्यनिस्वना भवन्ति चित्तोद्धतिवृद्धि हेतवः ।

1. B om. ta, but bskul-ba-ñid, T.

2. B repeats scara.

4. "vṛtti", B; hphel-bar gyur-paḥi, T.

<sup>3.</sup> e.c.; sambuddhabhūmer upayāti, B, which is poor sense; sans-rgyas rna sgra..lgro, T, which supports the text. C omits verses 36-40. Note that tu appears in 38c and 39c.

IO

15

तथागतानां तु रुतं महात्मनां । समाधिचित्तार्पणभाववाचकम् ॥३९॥ समासतो यत्सुखकारणं दिवि क्षितावनन्तास्व ( 50b )पि लोकधातुषु । अशेषलोकस्फरणावभासनं प्रघोषमां गम्य तदप्युदाहृतम् ॥४०॥

कायिवकुर्वितेन दशदिगशेपलोकधातुस्फरणमृद्धिप्रातिहार्यमिति सूचितम् । चेतःपर्यायज्ञानेन तत्पर्यापन्नं सर्वसत्त्वचित्तचरितगहनावभासनमादेशनाप्राति-हार्यम् । वाग्घोषोदाहरणेन नैर्याणिकीं प्रतिपदमारभ्य तदववादानुशासनमनु-शास्ति प्रातिहार्यम् । इत्येवमव्याहतगतेराकाशधातुवदपरिच्छिन्नवर्तिनोऽपि बुद्ध-स्वरमण्डलस्य यन्न सर्वत्र सर्वघोषो पलिधः प्रज्ञायते न तत्र बुद्धस्वरमण्डलस्या-पराध इति । प्रत्यायनार्थमतत्प्रहिताना मारमापराधे श्लोकः ।

यथा सूक्ष्मान् शब्दाननुभवति न श्रोत्रविकलो न दिव्यश्रोत्रेऽपि श्रवणपथमायान्ति निख्लिस् । तथा धर्मः सूक्ष्मः परमनिपुणज्ञानविषयः प्रयात्येकेषां तु श्रवणपथम<sup>क</sup>विलष्टमनसाम् ॥४१॥ भेषवदिति ।

प्रावृट्काले यथा मेघः पृथिव्यामभिवर्षति । वारिस्कन्धं निराभोगो निमित्तं सस्यसंपदः ॥४२॥

- 1. thugs-rjehi bdag-ñid (kṛpātmanām), T.
- 2. Note dhātu seminine as in Pali.
- 3. praghosa is a rare word; T's dbyans-ñid suggests ghosatvam.
- 4. nairyāņikī, B.
- 5. B om. so.
- 6. atatprahinām, B; de ma-gtogs-pa-rnams-kyi, T.
- 7. ñes-pa-las brtsams-te (aparādham ārabhya), T.
- 8. sramanapatham, B; rna lam-du, T.
- 9. prāviļkāle, B.

करुणाम्बुदतस्तद्वत् सद्धर्मसलिलं जिनः । जगत्कूशलसस्येष निर्विकल्पं प्रवर्षति ॥४३॥ लोके यथा कुशलकर्मपथप्रवृत्ते वर्षन्ति वायजनितं सिललं पयोदाः । तद्वत् कृपानिलजगत्कुशलाभिवृद्धेः 5 सद्धर्मवर्षमभिवर्षति बुद्धमेघः ॥४४॥ भवेष संवित्करुणावभूतकः क्षराक्षरासङ्गनभस्तलस्थः। समाधिधारण्यमला (51a) म्ब्गर्भो म्नीन्द्रमेघः शभसस्यहेतः ॥४५॥ 10 भाजनविमात्रतायाम् । शीतं स्वाद् प्रसन्नं मृद् लघ् च पयस्तत्पयोदाद्विमुक्तं क्षारादिस्थानयोगादतिबहरसतामेति यद्वत् पृथिव्याम् । आर्याष्टाङ्गाम्ब्वर्षं स्विपूलकरुणामेधगर्भाद्विमुक्तं सन्तानस्थानभेदाद्बहुविधरसतामेति तद्वत् प्रजासु ॥४६॥ 15 निरपेक्षप्रवृत्तौ । यानाग्रेऽभिप्रसन्नानां मध्यानां प्रतिघातिनाम् । मनुष्यचातकप्रेतसद्शा राशयस्त्रयः ग्रीष्मान्तेऽम्बुधरेष्वसत्स् मनुजा व्योम्न्यप्रचाराः खगा वर्षास्वप्यतिवर्षणप्रपतना रैत्रेताः क्षितौ दूःखिताः । 20 1. karumveditas tatsad, B (two syllables short); de-bzhin thugs-rjehi sprin-las, T.

2. B is not clear and should possibly be read as vrddhau. T's mnon hphel-phyir can stand for vrddheh or vrddhyai.

3. sańs-rgyas-kyi sprin-las (Buddhameghat), T.

4. bhritkah, B.

5. pradahanāt (or pradadanāt), B, which cannot be satisfactorily explained; hbab-pas-na, T.

6. khitau, B.

10

15

अत्रादुर्भवनोदयेऽपि करुणामेघाभ्यधर्माम्भसो धर्माकाङक्षिणि धर्मताप्रतिहते लोके च सैवोपमा ॥ ४८ ॥ स्यूलैबिन्दुनिपातनैरश्चानिभर्वज्ञाग्निसंपातनैः सूक्ष्मप्राणकशैलदेशगमिका न्त्रापेक्षते तोयदः । सूक्ष्मौदारिकयुक्त्युपायविधिभिः प्रज्ञाकृपाम्भोधर-स्तदृत् क्लेशगतान्द् इत्यन्शयान्नापेक्षते सर्वथा ॥ ४९ ॥

दुःखाग्निप्रशमने ।

संसारोऽनवराग्रजातिमरणस्तत्संसृतौ पञ्चधा
मार्गः पञ्चिवधे च वर्त्मिन सुखं नोच्चारसौगन्ध्यवत् ।
तद्दुःखं ध्रुवमग्निशस्त्रशिशिरक्षारादिसंस्पर्शजं
तच्छान्त्यै च सृजन् कृपाजलधरः सद्धर्मवर्षं महत् ॥५०॥
देवेषु च्युतिदुःखिमत्यवगमात् पर्ये ध्टिदुःखं नृषु प्राज्ञा नाभिलविन्त (51b)देवमनुजेष्वैश्वर्यमप्युत्तमम् ।
प्रज्ञायाश्च तथागतप्रवचनश्रद्धानुमान्यादिदं
दुःखं हेतुरयं निरोध इति च ज्ञानेन संप्रेक्षणात् ॥ ५१ ॥
व्याधिर्ज्ञेयो व्याधिहेतुः प्रहेयः
स्वास्थ्यं प्राप्यं भेषजं सेव्यमेवम् ।
दुःखं हेतुस्तिन्नरोधोऽथ मार्गो
ज्ञेयं हेयः स्पर्शितव्यो निषेव्यः ॥ ५२ ॥

- 1. For gamika see Mvy., 8747.
- 2. B om. n.
- 3. °jaladhara, B; sprin-las ('jaladharāt), T.
- 4. Cf. Buddhac., xiv, 45-46, in my translation.
- 5. vyādhi jñeyo, B.
- 6. e.c.; hesevyah, B; T gives no indication of the preposition before sevyah.

10

15

20

# महाब्रह्मवदिति ।

सर्वत्र देवभव ने ब्राह्म्यादिवचलन् पदात्।
प्रतिभासं यथा ब्रह्मा दर्शयत्यप्रयत्नतः ॥ ५३ ॥
तद्वन्मुनिरनाभोगान्निः मणिः सर्वधातुषु ।
धर्मकायादिवचलन् भव्यानामेति दर्शनम् ॥ ५४ ॥
यद्वद् ब्रह्मा विमानान्त चलति सततं कामधातुप्रविष्टं देवाः पश्यन्ति चैनं विषयरितहरं दर्शनं तच्च तेषाम् ।
तद्वत् सद्धर्मकायान्न चलति सुगतः सर्वलोकेषु चैनं
भव्याः पश्यन्ति शश्वत्सकलमलहरं दर्शनं तच्च तेषाम् ॥५५॥

स्वस्यैव पूर्वप्रणिधानयोगान्
मरुद्गणानां च शुभानुभावात् ।
ब्रह्मा यथा भासमुपैत्ययत्नान् ।
निर्माणकायेन तथा स्वयंभूः ॥ ५६ ॥

अनाभासगमने ।

च्युति गर्भाक्रान्ति जननिपतृवेश्मप्रविशनं रितक्रीडारण्यप्रविचरणमारप्रमथनम् । महाबोधिप्राप्ति प्रशमपुरमार्गप्रणयनं निदश्यधिन्यानां नयनपथमभ्येति न मुनिः ॥ ५७ ॥ सूर्यविदित ।

सूर्ये यथा तपति पद्मगणप्रबुद्धि-(xxva)रेकत्र कालसमये कुमुदप्रसुप्तिः ।

- 1. B om. bhava; lha-yi gnas, T.
  - 2. agabhogān, B; hbad-med-par, T.
- 3. skal-med (abhavyānām), T; C's 'sattvas of mean fortune' supports the text.

बुद्धिप्रसुप्तिगुणदोपविधावक न्पः सूर्योऽम्बुजेष्वथ च तद्वदिहार्यसूर्यः ॥ ५८ ॥

द्विविधः सत्त्वधातुरिवनेयो विनेयश्च । तत्र यो विनेयस्तमिधक्(52a)त्य पद्मोपमता स्वच्छजलभाजनोपमता च $^2$  ।

र्विकल्पो यथादित्यः कमलानि स्वरिक्मिभिः।
 बोधयत्येकमुक्ताभिः पाचयत्यपराण्यपि।। ५९ ॥
 सद्धर्मिकरणैरेवं तथागतिदवाकरः।
 विनेयजनपद्मेषु निर्विकल्पः प्रवर्तते ॥ ६० ॥
 धर्मरूपश रीराभ्यां बोधिमण्डाम्बरोदितः ।
 जगत्स्फरित सर्वज्ञदिनक्रुज्ज्ञानरिक्मिभिः ॥ ६१ ॥
 यतः श्चिनि सर्वत्र विनेयसिललाशये ।
 अमेयसुगतादित्यप्रतिविम्बोदयः सकृत् ॥ ६२ ॥

एवमवि⁵कल्पत्वेऽपि सति बुद्धानां त्रिविधे सत्त्वराशौ° दर्शनादेशनाप्रवृत्ति"-कममधिकृत्य शैलोपमता<sup>8</sup> ।

15 सदा सर्वत्र विसृते धर्मधातुनभस्तले । बुद्धसूर्ये विनेयाद्रितन्निपातो यथार्हतः ॥ ६३ ॥

- 1. B om. ka.
- 2. B omits a good deal here, reading vineyas tam adhikṛṭya padmatā | acchajalabhājanopamatā followed by an unintelligible hieroglyphic. The text follows A and T.
- 3. The use of raśmi in the feminine is exceptional, but for the phrase cf. Kāś. P., 35, p. 63, and Mahāyānasūtrālamkāra, ix, 33.
  - 4. B om. dharmarūpaśa, leaving a gap.
  - 5. B om. vi.
  - 6. °satvadhātau°, B, against A and T.
  - 7. °pravrtta°, B.
  - 8. ñi-ma dan ḥdra-ba-ñid (sūryopamatā), T.

| उदित इह' समन्ताल्लोकमाभास्य यद्वत्                                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| प्रततदशशतांशुः सप्तसप्तिः ऋमेण ।                                                                               |    |
| प्रतपति <sup>*</sup> वरमध्यन्यूनशैलेषु तद्वत्                                                                  |    |
| प्रतपति जिनसूर्यः सत्त्वराशौ क्रमेण ॥ ६४ ॥                                                                     |    |
| प्रभामण्डलविशेषणे ।                                                                                            | 5  |
| सर्वक्षेत्रनभस्तलस्फरणता भानोर्न संविद्यते                                                                     |    |
| नाप्यज्ञानतमोऽन्धकारगहनज्ञेयार्थसंदर्शनम् ।                                                                    |    |
| नानावर्णविकीर्णरिक्मविसरैरेकैकरोमोद्भवै-                                                                       |    |
| भीसन्ते करुणात्मका जगति तु ज्ञेयार्थसंदर्शकाः ॥६५॥                                                             |    |
| बुद्धानाः नगरप्रवेशसमये चक्षुविहीना जनाः                                                                       | 10 |
| पश्यन्त्यर्थमनर्थजालविगमं विन्दन्ति तद्दर्शनात् ।                                                              |    |
| मोहान्धारच भवार्णवान्तरगता दृष्ट्चन्धकारावृता                                                                  |    |
| बुद्धार्कप्रभयावभासितिधयः पश्यन्त्यदृष्टं पदम् ॥ ६६॥                                                           |    |
| चिन्तामणिवदिति ।                                                                                               |    |
| $\left(52b ight)$ युगपद्गोचरस्थानां सर्वाभिप्रायपूरणम् ।                                                       | 15 |
| कुरुते निर्विकल्पोऽपि पृथक् चिन्तामणिर्यथा ।। ६७ ।।                                                            |    |
| बुद्धचिन्तार्माण तद्व'त् समेत्य <sup>®</sup> पृथगाशयाः ।                                                       |    |
| शृण्वन्ति धर्मतां चित्रां न कल्पयति तांश्च सः ॥ ६८ ॥                                                           |    |
| यथाविकल्पं <sup>°</sup> मणिरत्नमीप्सितं                                                                        |    |
| धनं परेभ्यो विसृजत्ययत्नतः ।                                                                                   | 20 |
| 1. T read iva (bzhin) for iha. 2. hbab (prapatati), T, here and in the next line, agreeing nipāto in verse 63. |    |

3. paśyanti drstam, B. 4. A om dva.

<sup>2</sup> with

<sup>5.</sup> bsten-nas (samśritya?), T.
6. So A; yathā vilpam, B (one syllable short); ji-ltar yid-bzhin nor-bu (yathā cintāmaṇi), T.

10

15

20

तथा मुनिर्यत्नमृते यथार्हतः परार्थमातिष्ठति नित्यमा भवात् ॥६९॥

दुर्लभप्राप्तभावास्तथागता इति ।

इह शुभमणिप्राप्तिर्यद्वज्जगत्यतिदुर्लभा जलनिधिगतं पातालस्थं यतः स्पृहयन्ति तम् । न सुलभमिति ज्ञेयं तद्व¹ज्जगत्यतिदुर्भगे मनसि विविधक्लेशग्रस्ते तथागतदर्शनम् ॥ ७० ॥

प्रतिश्रुत्काशब्दवदिति ।

प्रतिश्रुत्कारुतं यद्वत् परिवज्ञिष्तिसंभवम् । निर्विकत्पमनाभोगं नाध्यातमं न बहिः स्थितम् ।। ७१ । तथागतरुतं तद्वत् परिवज्ञिष्तिसंभवम् । निर्विकत्पमनाभोगं नाध्यातमं न बहिः स्थितम् ।। ७२ ॥

आकाशवदिति ।

निष्किचने निराभासे निरालम्बे निराश्रये।
चक्षुष्पथव्यतिकान्तेऽप्यरूपिण्यनिदर्शने।। ७३।।
यथा निम्नोन्नतं व्योम्नि दृश्यते न च तत्तथा।
बुद्धेष्वपि तथा सर्वं दृश्यते न च तत्तथा।। ७४।।

पृथिवीव<sup>2</sup>दिति ।

सर्वे महीरुहा यद्वदिकल्पां वसुंधराम् । निश्चित्यं वृद्धि वैरूढिं वैपुल्यमुपयान्ति च ॥ ७५ ॥ संबुद्धपृथिवीमेवमिवकल्पामशेषतः । जगत्कुशलमुलानि वद्धिमाश्चित्य यान्ति हि ॥७६॥

<sup>1.</sup> B om. dva.

<sup>2.</sup> B. om. va.

<sup>3.</sup> nisṛtya, B.

# उदाहरणानां पिण्डार्थः ।

न प्रयत्नमृतः किचद्दुष्टः कूर्वन् कि (xxvb) यामतः । विनेयसंशय च्छित्यै नवधोक्तं निदर्शनम् ॥ ७७ ॥ मुत्रस्य (534) तस्य नाम्नैव दीपितं तत्प्रयोजनमः। यत्रैने नव दृष्टान्ता विस्तरेण प्रकाशिताः ॥ ७८ ॥ 5 एतच्छ्तमयोदारज्ञानालोकाद्यलंकृताः" । धीमन्तोऽवतरन्त्याग् सकलं बुद्धगोचरम् । ।७९ ॥ इत्यर्थ शकवैडर्पप्रतिविम्बाद्यदाहृति: । नवयोदाहता तस्मिन्तत्पिण्डार्थोऽवधार्यते ॥ ८० ॥ दर्शनादेशना वयाप्तिविकृतिज्ञीनिनःस्तिः । IO मनोवाक्कायगृह्यानि प्राप्तिश्च करुणात्मनाम् ॥ ८१ ॥ सर्वाभोगपरिस्पन्दप्रशान्ता निर्विकल्पिकाः श्रियो निमलवैडर्यशकविम्बोदयादिवत् ॥ ८२ ॥ प्रतिज्ञाभोगगान्तत्वं हेत्र्धीनिर्विकल्पता । दृष्टान्तः शक्रविम्बादिः प्रकृतार्थसुसिद्धये ॥ ८३ ॥ 15 अयं च प्रकृतोऽत्रार्थी नवधा दर्शनादिकम्। जन्मान्तिधिमृते शास्त्रनाभोगात् प्रवर्तते ॥ ८४ ॥

1. B is only partially legible; prayatnalim ite, A.

2. O explains this by saying that the instances are taken from the Sarcabuddhaviyayāvatārajñānālokālamkārasūtra; cf. the wording of verse 79.

3. So A apparently, except that the character dya is uncertain; âdi closs not appear in T. B, mainly illegible, seems to have dya. The alternative is to read °ālokāt svalam°.

1. À and B both read darsanā, where one would expect darsanān desanā, but cf. the introductory sentence to verse 63 above. It is not clear if we are to divide darsanā and desanā or to understand ādesanā.

5. C divides janmantardhim into janmanta and rddhi, T

into janma and antardhi.

10

15

20

एतमेवार्थमिध¹कृत्योदाहरणसंग्रहे चत्वारः श्लोकाः । यः शकत्रददन्द्रभिवत् पयोदवद् ब्रह्मार्कचिन्तामणिराजरत्नवत् । प्रतिश्रुतिव्योममहीवदा भवात् परार्थकृद्यत्नमृते स योगवित् ॥ ८५ ॥ सरेन्द्ररत्नप्रतिभासदर्शनः स्दैशिको दुन्दुभिवद्विभो रुतम्। विभूमेहाजानकृपाभ्रमण्डलः स्फरत्यनन्तं जगदा भवाग्रतः ॥ ८६ ॥ अनास्रवाद्ब्रह्मवदच्यतः पदा-दनेकधा दर्शनमेति निर्मितै: । सदार्कवज्ज्ञानविनि:सृतद्युति-विश्दुचिन्तामणिरत्नमानसः ॥ ८७ ॥ प्रतिरव इव घोषोऽनक्षरोक्तो जिनानां गगनमिव शरीरं व्याप्यरूपि ध्र्वं च। क्षितिरिव निखिलानां शक्लधर्मीषधीनां

जगत इह समन्तादास्प (53b) दं बुद्धभूमि: ।। ८८ ।। कथं पुनरनेनोदाहरणनिर्देशेन सततमनुत्पन्ना अनिरुद्धारच न्युद्धा भगवन्त उत्पद्यमाना निरुध्यमानाश्च संदृश्यन्ते सर्वजंगित चैपामनाभोगेन बुद्धकार्याप्र- सिप्रश्रव्धिरित परिदीपितम ।

शुभं वैडूर्यविच्चित्ते बुद्धदर्शनहेतुकम् । तद्विशुद्धिरसंहार्यश्रद्धेन्द्रियविरूढिता ॥ ८९ ॥

- 1. B om. m adhi.
- 2. B om. d acyutah and leaves a gap.
- 3. sukladharmam auşadhinām, B.
- 4. B om. a in aniruddhāś.
- 5. Bom. syante.

| शुभोदयव्ययाद्वुद्धप्रतिबिम्बोदयव्ययः ।                       |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| मुनिर्नोदेति न व्येति शक्रवद्धर्मकायतः ॥ ९० ॥                |    |
| अयत्नात् कृत्यमित्येवं दर्शनादि प्रवर्तते ।                  |    |
| धर्मकायादनुत्पादानिरोधादा <sup>°</sup> भवस्थितेः ॥ ९१ ॥      |    |
| अयमेवां समासार्थ औपम्यानां ऋमः पुनः ।                        | 5  |
| पूर्वकस्योत्तरेणोक्तो <sup>ः</sup> वैधर्म्यपरिहारतः ।। ९२ ।। |    |
| बुद्धत्वं प्रतिबिम्बाभं तद्वन्न च न घोषवत् ।                 |    |
| देवदुन्दुभिवत् तद्वन्न च नो सर्वथार्थकृत्⁵ ।। ९३ ।।          |    |
| महामेघोपमं तद्वन्न च नो सार्थबीजवत् ।                        |    |
| महाब्रह्मोपमं तद्वन्न च नात्यन्तपाचकम् ॥ ९४ ॥                | 10 |
| सूर्यमण्डलवत् तद्वन्न नात्यन्त <sup>7</sup> तमोऽपहम् ।       |    |
| ॰चिन्तामणिनिभं तद्वन्न च नो दुर्रुभोदयम् ॥ ९५ ॥              |    |
| प्रतिश्रुत्कोपमं तद्वन्न च प्रत्यय <sup>®</sup> संभवम् ।     |    |
| आकाशसदृशं तद्वन्न च शुक्लास्पदं च तत् ।। ९६ ।।               |    |
| पृथिवीमण्डलप्रस्यं तत्प्रतिष्ठाश्रयत्वतः ।                   | 15 |
| लौक्यलोकोत्तराशेषजगत्कशलसंपदम¹ ॥ ९७ ॥                        |    |

- 1. prayatnāt krtyam ity eva, B.
- 2. B om. da.
- 3. O translates as if reading brjod-pa min for yin of the Narthang edition, i.e. ultare nokto.
  - 4. tadvane va na, B.
  - 5. sarvathāsakrt, B.
- 6. e.c.; na cantāmarthabījavat, B; na ca nārthabījavat, A (one syllable short); don-med-paḥi sa-bon spon min (nānarthabījavat), T; C's indications agree with the text.
  - 7. na catyanta", B.
  - 8. B inserts tam at beginning.
  - 9. câpratyaya<sup>0</sup>, A.
- 10. sampada, n., is extremely rare; PW gives only one instance, from the Kathāsaritsāgara.

#### रत्नगोत्रविभागः

बुद्धानां बोधिमागम्य लोकोत्तरपथोदयात् । शुक्लकर्मभ्पथध्यानाप्रमाणारूप्यसंभव इति ॥ ९८ ॥

इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रे तथागतकृत्यिकयाधिकारश्चतुर्थः (XXVIa)परिच्छेदः श्लोकार्थसंग्रहव्याख्यानतः समाप्तः ॥४॥

अतः परमेष्वेव यथापरिकी (54a) तितेषु स्थानेष्विधमुक्तानामिधमुक्त्य-नुशंसे षट् श्लोकाः

बुद्धधातुर्बुद्धबोधिर्बुद्धधर्मा बुद्धकृत्यम । गोचरोऽयं नायकानां शुद्धस'त्वैरप्यचिन्त्यः ॥१॥ इह जिनविषयेऽधिमुक्तबुद्धि-5 ग्णगणभाजनताम्पैति धीमान् । अभिभवति स सर्वसत्त्वपृण्य-प्रसवमचिन्त्यगुणाभिलाषयोगात ।।२।। यो दद्यान्मणिसंस्कृतानि कनकक्षेत्राणि बोध्यर्थिको बद्धक्षेत्ररजःसमान्यहरहो धर्मेश्वरेभ्यः सदा । 10 यश्चान्यः शृण्यादितः पदमपि श्रुत्वाधिमुच्येदयं तस्माद्दानमयाच्छभाद्बहुतरं पृण्यं समासादयेत् यः शीलं तनुवाङ्मनोभिरमलं रक्षेदनाभोगव-द्धीमान् बोधिमनुत्तरामभिलषन् कल्पाननेकानपि । यरचान्यः शृण्यादितः पदमपि श्रुत्वाधिमुच्येदयं 15 तस्माच्छीलमयाच्छभादबहतरं पूण्यं समासादयेत ॥४॥ घ्यायेद्ध्यानमपीह यस्त्रिभुवनक्लेशाग्निनिर्वापकं दिन्यत्रह्म विहास्पारमिगतः संबोध्यपायाच्यतः यञ्चान्यः श्रण्यादितः पदमपि श्रुत्वाधिमुच्येदयं तस्मादध्यानमयाच्छभादबहतरं पूण्यं समासादयेत ॥५॥ 20

<sup>1.</sup> B on, sa, The metre of this verse is not given in the treatises on prosody.

<sup>2.</sup> T's mos-ful sans-rgyas suggests—adhimuktibuddho, and B originally read adhimukti and has the final i erased.

दानं भोगानावहत्येव यस्मा-च्छीलं स्वर्ग भावना क्लेशहानिम् । प्रज्ञा क्लेशज्ञेयसर्वप्रहाणं सातः श्रेष्ठा हेतुरस्याः श्रवोऽयम् ॥६॥

5

IO

15

एषां श्लोकानां पिण्डार्थो नवभिः श्लोकैवेंदितव्यः । आश्रये तत्परावृत्तौ तद्गुणेप्वर्थसाधने । चतर्विधे जिनज्ञानविषयेऽस्मिन यथोदिते ।।७।। धीमानस्तित्वशक्तत्वगुणवत्त्वा धिमुक्तितः । तथागतपदप्राप्तिभव्यतामाशु गच्छति ॥८॥ अस्त्यसौ विषयोऽचिन्त्यः शक्यः प्राप्तुं स मादशैः। प्राप्त एवंगुणक्चासाविति श्रद्धाश्रिमुक्तितः ॥९॥ छन्दवीर्यस्मृतिध्यानप्रज्ञादिगुणभाजनम् । बोधिचित्तं भवत्यस्य सततं प्रत्युपस्थितम् ॥१०॥ तच्चित्त'प्रत्युपस्था (54b) नादविवदर्यो जिनात्मजः । पुण्यपारमिता पूरिपरिशुद्धि निगच्छति ॥११॥ पुण्यं पारमिताः पञ्च त्रेधा तदविकल्पनात । तत्पूरिः परिशुद्धिस्तु तद्विपक्षप्रहाणतः ॥१२॥ दानं दानमयं पुण्यं शीलं गीलमयं स्मृतम् । द्धे भावनामयं क्षान्तिध्याने वीर्यं तु सर्वगम ।।१३।।

<sup>1.</sup> āmahaty, B; A om. nā.

<sup>2.</sup> The original reading was probably parientless.

<sup>3.</sup> gunadatvā, B.

<sup>4.</sup> tacitta . B.

<sup>5.</sup> punā(or nya)pāramitā, B.

त्रिमण्डलविकल्पो यस्तज्ज्ञेयावरणं मतम् । मात्सर्यादिविपक्षो' यस्तत् क्लेशावरणं मतम् ॥१४॥ एतत्प्रहाणहेत्कच नान्यः प्रज्ञामते ततः । श्रेष्ठा प्रज्ञा श्रुतं चास्य मूलं तस्माच्छ्रतं परम् ॥१५॥ <sup>³</sup>इतीदमाप्तागमयुक्तिसंश्रया-5 द्दाहृतं केवलमात्मशृद्ध थे। धियाधिमुक्त्या कुशलोपसंपदा समन्विता ये तदनुग्रहाय च ॥१६॥ प्रदीपविद्युन्मणिचन्द्रभास्करान् प्रतीत्य पश्यन्ति यथा सचक्षुषः । 10 महार्थधर्मप्रतिभा प्रभाकरं म्नि प्रतीत्येदम्दाहृतं तथा ।।१७।। यदर्थवद्धर्मपदोपसंहितं॰ त्रिधातसंक्लेशनि<sup>7</sup>बर्हणं वच: । भवेच्च यच्छान्त्यनुशंसदर्शकं 15 तद्कतमार्षं विपरीतमन्यथा ।।१८।। यत्स्यादविक्षिप्तमनोभिरुक्तं शास्तारमेकं जिनमहिशदभिः।

1. rnam-rtog ('vikalpo), T; but C supports the MSS.'s reading.

2. sre prā srutam, B (two syllables short).

3. The MSS, omit the headings to this and the following verses, which are found in T.

4. B om. ddha.

5. B om. prabhā.

6. 'samhrtam, B. Cf. S., ix, 49b.

7. B repeats ni. This verse is quoted by Prajñākaramati in the Bodhicaryāvatārapanjikā (ed. Bibl. Ind.), p. 432, on Bodhicaryāvatāra, ix, 42.

10

15

मोक्षा (xxvib) प्तिसंभारपथानुकलं मध्नी तदप्यार्थमिव प्रतीच्छेत ॥१९॥ यस्मान्नेह जिनात् सुपण्डिततमो लोकेऽस्ति किचत्क्विचत सर्वज्ञः सकलं स वेद विधिवत्तत्त्वं परं नापरः । तस्माद्यत्स्वयमेव नीतमृषिगा स्त्रं विचाल्यं न तत् सद्धर्मप्रतिबाधनं हि तदिष स्यान्नीति भेदान्म्ने: ॥२०॥ आयाँश्चापवदन्ति तन्निगदितं धर्म च गर्हन्ति यत सर्वः सोऽभिनिवेशदर्शनकृतः क्लेशो विमुढात्मनाम् । तस्मान्नाभिनिवेशद्ष्टिमलिने तस्मिन्निवेश्या मितः शुद्धं वस्त्रम्पैति रङ्गविकृति न स्नेहपङ्गाङ्कितम्।।२१॥ धीमान्द्यादिधमुक्तिशुक्लविरहान् मिथ्याभिमानाश्रयात् सद्धर्मव्यसनावृतात्म कतया नेयार्थतत्त्वग्रहात्। लोभग्रेधतया च दर्शनवशाद्ध मंद्विपां सेवना-दाराद्धर्मभृतां च हीनरुचयो धर्मान् क्षिपन्त्यर्हताम् ॥२२॥ नाग्नेनो प्रविषादहेर्न वधकान्नैवाशनिभ्यस्तथा भेतव्यं विदुषामतीव तु यथा गम्भीरधर्मक्षते: । कूर्युर्जीवितविप्रयोगमनलब्यालारिवज्राग्नय-स्तद्धेतोर्न पुनर्वजेदतिभयामावीचिकाना गतिम् ॥२३॥

<sup>1.</sup> pratibodhanam, B.

<sup>2.</sup> sya nīti, B.

<sup>3.</sup> naveśyā, B.

<sup>4.</sup> So A; saddharmavyavasananṛtatma°, B; bsgribs-pahi bdag ('āvrtātma°), T; C read °ānṛtātma°.

<sup>5.</sup> lobhagredha<sup>o</sup>, B; rñed-lu (?) bsnom-phyir (labhagrahataya?), T; C ambiguous. For gredha cf. Pali gedha.

<sup>6.</sup> B ends with vasad dha.

15

योऽभीक्ष्णं प्रतिसेव्य' पापसृहृदः स्याद्वद्वद्वदाज्ञयो मातापित्ररिहद्व<sup>2</sup>थाचरणकृत् संघाग्रभेता नरः। स्यात्तस्यापि ततो विम्क्तिरचिरं धर्मार्थं निध्यानतो धर्मो यस्य तु मानसं प्रतिहतं तस्मै विमुक्तिः कुतः ॥२४॥ रत्नानि व्यवदानधात्ममलां बोधि गुणान् कर्म च व्याकृत्यार्थपदानि सप्त विधिवद्यत् पृण्यमाप्तं मया । तेनेयं जनतामितायुषम्षि पश्येदनन्तद्युति दृष्ट्वा चामलधर्मचक्ष्रह्वयाद्वोधि परामाप्न्यात् ॥२५। एषामपि दशानां क्लोकानां पिण्डार्थिस्त्रिभिः क्लोकैर्वेदितव्यः । यतश्च यन्निमित्तं च यथा च यद्दाहृतम । 10 यन्निष्यन्दफलं श्लोकैश्चतुर्भिः परिदीपितम् ॥२६॥

आत्मसंरक्षणोपायों द्वाभ्यामेकेन च क्षातेः। हेतः फलमथ । हाभ्यां च्लोकाभ्यां परिदीपितम् ॥२७॥ मंगरमण्डल आन्तिबंधिपाप्तिः समासतः। द्विधा धर्मार्थवादस्य फलभन्त्येन दक्षितम ॥२८॥

इति रत्नगोत्रविभागे महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रेजनशंसाधिकारो नाम पञ्चमः परिच्छेदः रहोतार्थसंग्रहन्यारयानतः समाप्तः ॥५॥

<sup>1.</sup> The only other recorded instance of pratisev in literature is in Sayana's Rigveda commentary, where also it retains the dental st cf. PWK.

The form aribut is remarkable.

<sup>3.</sup> Tread dharmata" (chos-nid).

A, which is far from clear on this page, seems to read tasmād: de-la, T.

<sup>5.</sup> bdag-nid dag-pa-yis thabs (ātmasamsodhanopāyo?), T. 6. A is a syllable short in a and seems to read harvammandala"; hkhor-gyi dkyil-hkhor, T.

### I. INDEX OF METRES

The references are to chapters and verses.

अनुष्टुभ् (=िवतानभेद)  $V_{\cdot I}$ .\*

,, (=इलोक) I.  $\frac{2}{3}$ (C), 5-8, 10-12, 14-22, 24-26, 28, 30-33, 35-38, 40-62, 64, 65, 67-68, 80 83, 85-95,  $\frac{8}{8}\frac{7}{8}$ (C.), 127 155,  $\frac{1}{14}\frac{4}{8}$ (C.),  $\frac{1}{15}\frac{2}{3}$ (C.), 158-167; II. 1, 2, 4-7, 10-17, 21-28, 30-37, 42-61, 63-68, 70-72; III. 2, 3, 5, 6, 8, 11-13, 17-22, 27-39; IV. 3-26, 31-33, 36, 42, 43, 47, 53, 54, 59-63, 67, 68, 71-84, 89-98; V. 7-15, 26-98.

इन्द्रवज्ञा I. 1, 110, 119, 124; V. 19.

उपजाति (= इन्द्र वंशा + वंशस्थविल) I. 63; IV. 85.

,, (= इन्द्रवज्रा+ उपेन्द्रवज्रा) I. 2,  $\frac{18}{10}$  (C.) $^2$ , 29, 96, 97, 103, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 122, 125; II. 41; III. 1, 10, 23-25; IV. 1, 37, 38, 58.

डपेन्द्रवज्रा I. 102, 108, 109; II. 39; IV. 45.

पुष्पितामा II. 9; V. 2.

प्रहर्षिणी I. 66.

मालिनीं II. 8; IV. 64, 88.

वंशस्थिवल  $I. \frac{41}{42}(C.)$ , 79, 99, 100,  $\frac{147}{148}(C.)$ ; II. 18-20, 38†, 40, 69, 73; III. 4; IV. 29, 39, 40, 69, 86, 87; V. 16-18

वसन्ततिलक III. 26, 30; IV. 44, 58.

शार्ट्लिकोडित I. 4, 9, 13, 98, 101, 104, 107, 111, 114, 117, 120, 123, 126,  $\frac{155}{156}$ (C.); II. 3; III. 7, 9, 14-16; IV. 34, 48-51, 65, 66; V. 3-5, 20-25.

शालिनी I. 3, 27, 34, 39, 156, 157; II. 62; IV. 52; V. 6. शिखरिणी II. 29; IV. 41, 57.

सुन्दरी I. 23.

सुवदना IV. 28, 35.

स्राधरा IV. 2, 46, 55.

हरिणी IV. 70.

<sup>\*</sup> This particular variety of Vitāna could not be traced in the treatises on prosody.

<sup>†</sup> The second half is a Tristubh scanning; the metre of d having been named Vidhvankamālā, that of c may be named Upavidhvankamālā after the manner of Indravajrā and Upendravajrā.

#### II. INDEX OF AUTHORITIES

Figures in bold type refer to pages and the others to lines.

```
अन्नत्वापूर्णत्विनदेंशपरिवतं 2, 13; 3, 6; 12, fn.2; 28, fn.2; 30,
    fn.4; 40, fn.10; 41, fn.3; 54, fn.7; 56, fn.2
(अभिधर्ममहायानसूत्र) 72, fin.7
(अवतंसकसूत्र) 36, fin.10
आर्यधारणीक्वरराजसुत्रनिदानपरिवर्त 3, 16.
आर्यश्रीमालासूत्र 3, 3; 12, fn.5; 15, fn.1; 19, fn.6; 20, 10;
    22, fn.1; 30, fn.5; 33, fn.10; 34, fn.6; 36, fn.1; 37,
    fn.4; 45, fn.5; 50, fn.5; 55, fn.2,4; 56, fn.2,8; 59,
    fn.5; 72, fn.9; 74 fn.2; 76, fn.7,8; 79, fn.3.
(काश्यपपरिवर्त) 28, fn.<sup>5</sup>; 93, fn.<sup>1</sup>; 108, fn.<sup>3</sup>
(गगनगञ्जस्त्र) 44, fn.6
(ज्ञानालोकालंकारसूत्र) 13, fn.3; 36, fn.10; 55, fn.6; 71, fn.6
तथागतगर्भसूत्र 26, 9; 67, fn.1
तथागतगणज्ञानाचिन्त्यविषयावतारनिर्देश 3, 9
रहाध्याशयपरिवर्त 2, 7.
धारणिराजसूत्र 3, 12.
(धारणीश्वरराजसूत्र) 22, fn.3; 24, fn.10; 44, fn.6
प्रज्ञापारमिता 13, 20; 39, 15.
महापरिनिर्वाणसूत्र 56, fn.6; 74, 20.
(महायानसूत्रालंकार) 71, fn. 1,8; 108, fn. 3
रत्नदारिकासूत्र 96, 8.
 (रत्नमालासूत्र) 50, fn. 10; 57, fn. 3
रत्नसूत्र 96, 6.
 (बक्रक्छेदिकासूत्र) 84, fu.1
 (बडायतनमूत्र) 55, fn.3
सद्धभंपुण्डरीक 88, 8.
सर्वबद्धविषयावतारज्ञानालोकालंकारसूत्र 9, 6; III, fn.2
सागरमत (परिपुच्छा) 47, 11, 13; 48, 4, 5, 11, 19; 49, 2, 9.
 (स्थिराध्याभयपरिवर्त) 2, fin.3
```

#### III. INDEX OF TECHNICAL TERMS

अकल्प 85, 2. अक्षर 105, 8. अचला 53, 3; 57, 21. अतत्त्वभाविन् 90, 9. अह्य 53, 12. अधिगमः °धर्म 18, 14, 16; 77,6. + अर्थ 1, 6. अधिप्रज्ञा 27, 21. अधिमुक्ति 27, 16; 117, 7; 118 11. धर्म+26, 21. अध्याशय 28, 17; 48, 2. °प्रतिपत्ति **50**, 17. अध्वन् 93, 15. अनपरान्तकोटि 53, 11. अनाभोग 8, 2, 9; 52, 7; 98, 7, 14. अनावरण : °गामिन् 29, 5. अनासूव 15, 1: 54, 2, 7; 55, 9. °त्व 83, 10. °धातु 32, 14, 18; 50, 8. अनुद्ग्रह 90, 1, 7. अनुबन्ध 13, 8. अनुशंस 115, 1; 117, 15; 119, अनुशय 13, 2; 35, 7; 47, 10; 67, 10. °वत् 13, 9. अन्त: अपर+54, 4. उच्छेद+34, 9. तीथिक+34, 14. पूर्व+54, 4. पूर्वापर + 54, 5. शाश्वत + **34**, 19 श्रावक+**34**, 15. अन्यतीर्थ 29, 10. अन्यतीर्थ्य 28, 7. अपरान्तकोटि: <sup>°</sup>सम 20, 8; 54, 13. °निष्ठ **32**, 8, 13. अन्° 53, 11. अपरिनिर्वाणगोत्रक 28, 1; 35, 10.

अप्रतिघ 85, 3. अप्रश्नविध 98, 2. अभाव 19, 4. अभिज्ञा 38, 14; 50, 17. षड्ै **20**, 16. अभिनिर्हार 10, 10; 57, 6. अभिनिवेश 8, 19. °दर्शन 118, 8, 9. अभिमुखी 50, 14; 51, 2 अभिसंस्कार 54, 2. अभिसमय 18, 15. अभिसंबोधि 7, 17; 56. 8. अभूत 78, 12, 13. कल्पज 43, 12. °ग्राह 77, 17. 'परिकल्प 49, 12. 'परिकल्पित 49, 16. अमुक्तज्ञ 42, 3. अमक्तज्ञान 73, 3. अमुषामोष 55, 17. धर्मिन् 55, 13. अमोषधीमन् 55, 18. अयोनिशो-: "मनसिकार 12, 3; 13, 5. °मनस्कार 42, 15, 16; **43**, I. अर्थ x, 10. 'पद xx9, 6. पर+ **8**, 6. स्व ∤ **8**, 6. अर्हत् 32, 16. अवलीयनाचित्त 49, 14 अववाद **39**, 16; **104**, 9. अविद्या 12, 8; 13, 4; **64**, 3. +अन्व 51, 12.° वासभूमि 32, 17; **54**, 6; **97**, 4. <sup>°</sup>समृत्यान 12, 9. अविनिर्भाग 42. 3; 76, 9; 77, 1;80, 7. °धर्म 21, 16. °लक्षण 76, 4. ° वृत्ति 80, 10; 85, 7. अविवर्त्य 14, 7.

```
अवीचि 60, 17.
अवैवर्तिक 13, 21; 14, 8; 53, 3.
अवैवर्त्य 16, 10, 11, 13.
अष्टाङ्ग : आर्य + 105, 14.
अष्टादशावेणिकबद्धधर्म 6, 15.
असंस्कृत 8, 7.
असक्त 85, 2.
असङ्ग 77, 9.
असत् 10, 7.
आजाति 12, 9; 48, 17.
आत्मन् 30, 10, 12, 15; 31,
   12, 15.+ ग्रह 31, 10.+पार-
  मिता 30, 18;, 31, 4, 11.
  +भाव 32, 19; 53, 17; 60,
  2.+स्नेह 77, 18; परम+31,
  11; 34, 9.
आनिञ्ज्य 67, 13.
आभास : अन्° 46, 15.
आभोग: °िक्रया 24, 14. अन्° 8, 2,
   9; 52, 7: 98, 7, 14.
आयतन 42, 18; 43, 5; 45, 18.
आरम्बण 11, 2; 13, 1, 4, 9, 12.
आरूप 67, 13; 102, 19; 114,
आर्य: भावक 17, 4. संघ 7, 1.
   <sup>°</sup>सत्य 55, 4.⊹अष्टाङ्ग 105,
  14.
आर्षभस्थान 20, 1.
आवरण 10, 5, 6; 27, 13; 29,
   7, 9-11, 13. क्लेश + 79, 14.
   ज्ञेय<sup>:</sup> 79, 14. इय+80, 13.
आवीचिक 118, 18.
आवेणिक 85, 10; 93, 9. °ता 91,
   16; 94, 7. ब्द्धधर्म 93, 3.
आवेध : पूर्व 52, 3.
आशय 20, 17; 24, 9; 25, 3;
   28, 17.
आश्रंसन 10, 10.
आश्रयपरिवृत्ति 21, 9, 10; 38,
 17; 79, 2, 10, 13.
```

आस्रंसन **87**, 8, 11. आस्त्रव **38**, 14. <sup>°</sup>धातु **39**, 3. अन्° 15, 1; 32, 19; 34, 1. H+ 33, 1,17. इच्छन्तिक 27, 15; 28, 7, 15. इच्छा 36, 5. इतोबाह्य 28, 6. इन्द्रिय 42, 9, 14; 46, 1.+अर्थ 82, 14; 84, 1.+ उपरोध 46, Ι. ईयापथ 52, 6; 100, 18. **उदय 42**, 8, 9; **43**, 7. उदान 70, 11. उद्दान 26, 11. उपक्लेश 12, 18; 14, 18; 15, 5; 41, 2. क्लेश+42, 2; 45. **उपपत्ति 47**, 3, 8; 51, 7. भव+ 48, 12. **उपशम 9**, 13. अत्यन्त+55, 19. उपसर्ग **45**, 13. उपादान **46**, 14. °प्रत्यय 33, 16. °स्कन्ध 30, 19; 31, 10. चतुर्° 33, I. एकान्तचारिन् 97, 5. करुणा 26, 21. कर्मन् 12, 2; 13, 7-10; 42, 14, 15, 19; **43**, 4, 5.+त्रय 93, 14. अनास्व° 32, 18; **54**, 7. कामधातु 51, 7; 67, 16. काय 18, 15; 34, 2, 3; 52, 6; 85, 9; 86, 14. °त्रय 50, 8; 72, I. ° gu 84, 2. धर्म° 2, 13; 12, 2; etc. परमार्थ° 91, 4. मुक्ति 83, 7. रूप° 88, 13. संवृति° 91, 5. सत्° 8, 19; 74, 6. कार: °िक्रया 18, 2, 6. °त्रय 17,

16.

क्लेश **9**, 2; **12**, 3; **13**. 6, 10; **42**, 14, 15, 19; **43**, 4, 5. ैकोश **12**, 12, 14; **21**, 8; 40, 17; 59, 10, 14. भूल **8**, 19.+उपक्लेश **42**, 2. क्षर 105, 8. क्षेत्र 88, 4. बुद्ध<sup>°</sup> 115, 10. गगनगञ्जादिसमाधि 28, 12; 32, Ι. गर्भ 7, 2. गाथा 70, 10. गेय 73, 10. गोचर: बुढ़° 90, 2; 111, 7. गोत्र 21, 6; 25, 9; 26, 3, 6; **55**, 16; **69**, 19; **70**, 1; **71**, 18, अपरिनिर्वाण 28, 1; 35, 10. र्माण<sup>°</sup> 5,9. विशुद्ध<sup>°</sup> 6, 8. ग्रह : आत्म 31, 11. यथा 31, 13. चतुर्वेशारद्य 6, 15, चत्रष्टय 102, 15. चरक **28**, 6. चरित: चित्त<sup>°</sup> 25, 3. रागादि<sup>°</sup> 67, चित्त 12, 7; 14, 16; 15, 2-6; 40: 2; 45, 3; 71, 7; 78, 7-9 °चैतसिक 50, 12. °प्रकृति 41, 12; 43, 8; 66, 17; 80, 17, 18. ° शृद्धि 42, 15. अवलीयना<sup>°</sup> 49, 14. प्रमोक्ष 49, 14. **चैतसिक 50**, 12. जन्मन्: +समुदय 13, 10. +अनु-बन्ध 13,8. जाति 46, 12. जिन: "गर्भ 39, II; 59, 9. °ज्ञानविषय 116, 7. ज्ञान 12, 7; 13, 19; 14, 6; 79, 12; 80, 14; 81, 11, 13. °देहिन् 84, 15. °ह्रय 80, 13;

83, 7. °भमि 68, 3. त्रि° 84, 14. प्रादेशिक 16, 5; 17, 1. ज्ञेय **80**, 3. + आवरण 79, 14. तत्व : ेज्ञान 26, 16. दर्शन 13,17. तथता 21, 3; 26, 5; 27, 7; **71**, 8. तथागत 40, 8, 16: 41, 5. ेकुल **29**, 18. ेगर्भ 2, 12; **10**, 4; 12, 14; 15, 12; 21, 8; **46**, 2-4. गोत्र **27**, 8. ेत्व **82**, 13. धर्मकाय 3.2; 12, 13, 14; 21, 9; 27, 6; 30, 10; 31, 3. तमस् 12, 19; 15, 5; 28, 4. तीथिक 28, 9, 15. तीर्थ्य 27, 15. तुष्णा 35, 7. त्रिधातु 117, 14. त्रिभव **33**, 1; **62**, 3; **88**, 6. त्रिमण्डल 6, 5; 117, 1. त्रियानिक 17, 14. त्रैधातुक 47, 4; 14, 3. °प्रति-बिम्बक 50 8. त्रैयानिक 19, 6; 20, 8. **च्य**ध्वज्ञान **93**, 9. दर्शन 9, 2; 12, 17; 13, 19; 14, 6; 31, 15. ज्ञान<sup>8</sup> 49, 3. दशपारमिता 40, 9. दशबल **6**, 15; **21**, 11. दःखः <sup>°</sup>निरोध 12, 5, 10, 11, 16. °म्ल **8**, 18. दुष्प्रतिबंध 🛚 🕻 , 7, 9. दुष्प्रतिवेध्य 22, 1. दूरंगमा 53, 1. दृष्टि 8, 19; 9, 2; 28, 8, 10-12; 40, 2. अतिपक्ष 76, 17. उच्छेद<sup>°</sup> 34, 20. ज्ञाज्वत<sup>°</sup> 35, 2. सम्यग्<sup>8</sup> 35, 1, 2. देशना : °धर्म 18, 14. वेशनी 52, 6.

दोष 77, 18; 78, 6. ह्य 12 2. हेष 13. 13; 67. 6. धर्म xx. 1. 5; x8. 1.4; 45. 4 9; **48**, 19. काय 2 13; 12, 2; 37, 7; 40, 18; 41, 16; 55, 3; 70, 3; 74, 18. "每年 3, 17; 6, 5; 88, 3;94, 2. धातु 10, 4; 15, 13; 24, 15; 76, 17. भेघा **52**, 14; **53**, 5; **58**, 4 सकन्य 43, I .+ अधिमृक्ति 26, 21. अधिगम 18, 14 देशना 18, 14. षातु I, 1; 13, 11; 42, 13, 14, 18; **43**, 6. **धारणीं 58, 3; 105, 9**. षीमत् 3, 14; 14, 7. नय **18**, 11; **19**, 4; **21**, 18. नामरूप 8, 18, 20. नाश 83. 14. निःसरण **19**, 6, 10, 12-14. निकाय 22, 10. निदान 46, 8; 70, 11; 96, 5. ततो 13, 7. निमित्त13,1, 9, 12, ेप्रपञ्च 33, 7, 8. नियाम : सम्यक्त्व 28, 13. निराध 9, 7; 19, 3. सत्य 11, 9, 12, 13, 18; **12**, 1; **19**, 1; 85, 1. निर्प्रन्थिपुत्र 28, 6. निर्माण 107, 3. 'काय 107, 13. नियाण 98, 17; 99, 1. निर्वाण 28, 1, 16; 50, 10; 56, 9, 12. बातु 3, 1; 56, प्राप्य 88, 7. निवंति 35,16. नेत्रों 6, 4. नैरात्म्य 3x,14,15; 34, 9. कोटि 14, 1, 13.

नैष्क्रम्य 88, ा नःस्वाभाष्य 80.2. पंचदीय 78, 6 पंचधमं 78,111. पदार्थ 79, 3, 7. परमात्मन् 3x, 11: 34, !). परमार्थ 2, 11: 28, 8. धातु 26, 15 निवृत्ति 55, 4 सत्य 13, 16; 55, 18. - अनाधमुक्त 28, परार्थ 8, 6. <sup>°</sup>संपत् 10, 12, 14. परावृत्ति 116, 6. परिकर्मन् **50**, 18. परिकल्प 12, 7; 44, 10; 73, 6. अं 44, 10. परिजय 50, 19; 51,5. परिणाम 53, 18. परिनिर्वाण 28, 1; 75, 15. परिवाजक 28, 6. परीत्त 23, 9. पर्युत्थान 69, 4. पर्येष्टि 106, 12. पारमिता 30, 17, 18. पारिणामिकी 33, 2,11,14. अचित्त्य° **54**, 5. प्रवाल 18, 2, 5, 8, 10; 36, 11; 39, 17. 'દ્રષ્ટિ 28, 8. 'ધર્મ 14, 13, 14. पुनर्भव 19, 8. वूरि 116, 15, 17. प्रकृति 42, 17; 43, 2; 44, 9, 10;**45**, 6, 7;**'55**, 16;**66**, 3. चित्त<sup>°</sup> 41, 12; 43, 3. प्रणिधि 36, 6. प्रतिघ 13, 3. प्रतिपद् 10 4,9. प्रतिपन्नक 19, 7; 20, 1. प्रतिवेध 15, 14; 34, 11. दुष<sup>°</sup> 1, 7, 9. प्रतिसंख्या 93, 6.

प्रत्यय **25**, 5, 9, 13, 15; **34**, 3; 43, 7; 64, 7. °लक्षण 32, 17. प्रत्येक बुद्ध 18, 5; 21, 18. ° यानीय **28**, 13; **32**, 3. प्रथमचित्तोत्पादिक 52, 16, 19. प्रपञ्च 8, 9; 9, 14. प्र<del>याचना</del> **86**, 8. प्रमुदिता 52, 13, 19. प्रमोक्षचित्तोत्पाद 49, 14. प्रयोग 10, 10; 35, 11; 53, 2. प्रातिहार्य 101, 2. ेत्रय 103, 9. अनुशास्ति<sup>°</sup> 104, 9. आदेशना<sup>°</sup> 104, 8. ऋदि° 104, 7. प्रादेशिकीबृद्धि 77, 6. प्रार्थना 30, 6. बल 92, 6. दश 21, 11. बुद्ध: कर्मन् 6, 16. °गर्भन् 26, 4,6. °गुण 6, 15. °त्व 7, 9; 56, 9, 12; 80, 1, 7. °धातु 5, 5; 77, 14. alle 6, 14. भूमि **79**, 19. बोधि I, 3. °मण्ड 4, 1; 88, 2. बुद्ध<sup>°</sup>4, 9. श्रावक<sup>°</sup>4, 9; 6, 14. बोधिसस्व 40, 8, 15; 41, 1. °कर्मन् 6, 13. °गणरत्न 16, 15. °गुण 17, 5. °भूमि 3, 20; 5 7; **15**, 13; **52**, 13-15. महाकरुणा 61, 2. 🕂 अलंकार 6, 12. +अवभास 6, 42. भव 8, 18: 27, 17, 18; 33, 16.+a雾 12, 9. (河° 33, 1. भाजन 105, 11. ेलोक 44, 5. भाव 75, 14, 16. भावना 12, 17; 13, 19; 29, 9, 10, 12, 13. भूत 76, 2; 78, 12, 14. °कोटि 78, 1. वर्शिन् 76, 2. धर्माप-बाद 77, 17. प्रतिष्ठान 49, 16. अ° **49**, 15. मण्डल 12, 17. त्रि° 6, 6.

मनस् 12, 7; 63, 12, 18.+मय **32**,19; **33**,9; **46**,14; **50**,8. मनसिकार 13, 1. अ 9, 12. अयोनिशो<sup>°</sup> 12, 3. योनिशो ' 12, 8; **25**, 11. मनस्कार: अयोनिक्षो<sup>°</sup> 42, 15, 16; 43, I. मल **33**, 5; **43**, 11; **51**, 16; **60**, 8; **66**, 3: **67**, 5. सवासन **56**, 8. महाकरुणा 29, 13; 48, 11. महाबोधि 6, 14. महाबह्मन् 113, 10. महायान 28, 14. धर्म 28, 2. मार 89, 1. °सैन्य 88, 2. मार्ग 18, 15; 19. 1. सत्य 11, 9, 12, 14; 18, 16.+ जपदेश 24, 4, 6. मोक्ष 28, 1. सम-ताप्ति<sup>°</sup> 29, 4. मुक्तज्ञ 76, 8. अं 76, 9. मुक्तज्ञान 73, 4. मुक्तिकाय 83, 7. मुषामोषधमिन् 19, 2. मैत्री **78**, 16. महाे **78**, 18. मोक्ष 56, 15; 118, 1. भाग **28**, I. मोषधर्म 18, 12. मोह 13, 1,4. यथावद्भाविकता 14, 9, 11, 13; 15, 7; **16**, 3, 7. यान 88, 10; 98, 8. अप्र<sup>8</sup> 29, 19; **99**, 7. नव**े 74**, 5; **75**, 13. महा 28, 14; 29, 5. थानिकः त्रि<sup>°</sup> 17, 15. प्रत्येकबुद्ध 18, 5; 29, 13. शावक 18, 8; 29, 11. °यानीयः प्रत्येकबुद्धः° 28, 13; 32, 3. श्रावक<sup>°</sup> 28, 13. यावव्भाविकता 14, 9; 15, 9, 11; 16, 3, 7.

योनिशोमनसिकार 12, 8; 25, II. रत्न 3, 19; 4, 12, 13, 15; 20, 13. 'त्रय 21, 6. राग 13, 1, 3; 43, 11. रूप 52, 6. काय 88, 13. रूपारूप्यधातु (रूप्या°, B) 67, 13. वज्रपद 1, 5; 2, 6, 13; 3, 2, 6, 8. वज्रसत्त्व 1, 1. विश्वता 17, 5; 32, 15. वासना 19, 8; 33, 5; 67, 4. + अपगम 34, 8. ° व्याधि 54, 1. विकल्प 12, 3; 52, 3. विक्रीडिता 9, 18; 10, 7. विचिकित्सा 8, 19; 9, 2. विज्ञान 12, 7, 8. विनय 10, 7. विनिर्भाग 76, 8. अ°21, 16. विपर्यस्त 30. 19 विपर्यास 30, 13. +अभिरत 76, 18. विपश्यना 44, 9. विपाक 45. 12; 78, 2, 4. विबन्ध 13, 1. विभव 27, 17, 18. कारण 45, 13. ''लक्षण **32**, 16; **33**, 1. विमला **52**, 20. विमुक्ति 58, 10. विराग 💵, 5. 13. धर्म 💵, 15. विवर्त 43, 6; 44, 2. विसंयोग 79, 14. विसामग्री 45, 5. वैनयिक 24, 10. वैनेय 52, 5. वैज्ञारस 92, 10. चतुर<sup>°</sup> 6, 15. व्यञ्जन 1, 10; 2, 2; 18, 15; 41, 16. व्यनुमेय **90**, 5, 6. थ्यय 42, 8, 9; 43, 8.

व्यवदान 41, 18; 55, 1. °धातु 119, 5. °निमित्त 76, 7. °सत्य **11**, 14; **20**, 6. व्याकरण 21, 12; 70, 10; 77, 11;86, 8. व्यापिता 83, 11. शम : °सुख 51, 5. °एकयानगोत्र 35, शरणत्रय 17, 14, 16. शाश्वत 84, 21 शास्तृ 28, 7. शीतीभूत 9, 12. शील 17, 4, 6-10. शुक्ल 36, 10; 118, 11. चत्ः° **36**, 14. शुद्धसत्त्व 97, 2; 114, 4. ज्ञून्य **76**, 3, 9; **77**, 12. शून्यता 30, 21; 57, 17; 75, 13-17. °ज्ञान 76, 15. °दृष्टि **28**, 10. +अनिधमुक्त **28**, 9. °लक्षण 76, II. विक्षिप्तचित्त 76, 13. °विमोक्षमुख 75, 14. परमार्थ 76, 13 सर्वाकारवरो-पेत<sup>°</sup> **57**, 6. शैक्ष 19,7,14; 67,19. सान्तानिक **39**, 3. শ্ব**ৱা 44**, I. পাৱ 28, 7. श्रावक 17, 2; 27, 15; 28, 13. °यानिक 18, 8; 29, 11. °यानीय 28, 13. °संघरत्न 16, 15. षडायतन 45, 18; °विशेष 55, 17. संवर 17, 4 संवर्त्त 43, 6. अ° 44, 4. संवृति 18, 10; 35, 16. काय 91, 5. सत्य 70, 11. संसार 6, 2; 28, 1; 32, 4; 50, 8. °निर्वाणसमता 28, 16; 34, 11.

संस्कार 19, 9; 32, 17; 34, 20  $^\circ$ परियाक 45, 18ेंबत् 32, 18संस्कृत 8,7; 19,2. सकरणीय **19**,7,1-1 संक्लेश 13, 11; 33, 10, 12. 13; 41, 18; 43, 12. संघ 19,6. सञ्चित्यः भयोपपत्ति 47, 8; 48. 14; **51**, 7. े उपपत्ति **47.** 3; 51, 7. संज्ञा 24, 4,5: 29, 12-14; 40. 2. श्राह 22. 11; 23, 10. सत् 10, 17; 76, 10 काय 8. 19; 76, 17 ; असत् 10. सत्त्व 10, 3; 14, 4; 15, 12; 42, 7: **धातु 2**, 11; **6**, 1; **16**, 7; **40**, 8, 15, 18; **41**, 16. °राज्ञि 27, 17; 29, 2, 3, 5. सत्य 11, 5 निरोध 11, 9, 12. 13. परमार्थ 70, 10. भागी II, 9, 13, 14. व्यवदान<sup>े</sup> II. 14. संबृति<sup>े</sup> **70**, 11. संतान 16, 17. चित्त 23, 15, 16. स्व 17, 2. संनिश्रय: गृण 17, 3 समवधान 47, g. अं 13, 18. समाधि 26, 21; 29, 12. समुदागम **53**, 2; **55**, 16. समुदाचार 13, 6, 9.

संपन्: परार्थे 10, 12, 14. स्वार्थ xo, 12, 13 सम्पत्तिः परार्थे 82, 0. स्वार्थे संदोधि 88, 3. सम्यक् 3.1. संभवलक्षण 32, 🕕 संभार 11 $oldsymbol{3}$ , । हव  $oldsymbol{99}$ ,  $oldsymbol{8}$ संभृतिहय 99, 🚁 सम्यक्तंबुट 👍 🗓 🥎 मर्टाकारवरोपेत-: ब्रह्माव 81, 12. शुल्यता 57. 20. साङ्गन 9, (8; 10, b) साधुमती 58. 🗈 मान्तानिक : अहंत् 67, 17 आर्थ-पुद्गलकैल 68, ा. पृथगजनशंक ° 67. 20 बुद्ध 58. 1 | बोध-सत्त्व 68. .. रागादिचरितमत्त्व **67**, 15, बीतराग **67**, 13, सामग्री **43**、7; **45**, 6. वि े **45**, स्कन्य 42. 14. 18; 43, 6; 78, ्। उपादान 30, 10: 3x, 10. मनोमय 33, 9; 34, 10. स्थान 18. 10; 21, 13, 18; 37, 16; 38, 14; 74, 10. स्थिति 43. 8. स्वभाव **69**, 10. त्रय **69**, 16. स्वयंभ 27, 15: 97. 5. स्वार्थ 8, 6, संपत् хо. 12, 13. हे**द 25**, 5, 9, 12, 13: 43.7. लक्षण 32, 17.

# IV. INDEX OF RARE WORDS AND USES

अक्षुण 24, 10. अण्डकोश : मोह+ 62, 2. अनुशास्ति 104, 10. अयोनिशोमनसिकुर्यात् 12, 9. अरिहत् 119, 2. अवभृत् 105, 7. अशारद्य 98, 20. आत्मंभरि 17, 8. आशय n. 108, 11. √इ: प्रतीत्य **44**, I. √इञ्ज : इञ्जते g, 10. उत्सङ्ग 94, 9. उत्सद 94, 11, **उपगमिका** : तत्र + 22, 7. एकत्य 28, 2. एकमुक्ता 108, 6. औदारिक 106, 5. कवि (for छवि?) 44, 8. काच 5, 14. कालसमय 107, 21. किंकरणीय 47, 10. कोल 18, 16. क्षुद्रप्राणक 61, 3. खिष्डिका **5**, 12. खाडिन् **62**, 6. **खार 5**, 10. गमिक 106, 4. ग्रेथ 118, 13. चारिका 88, 1. जिझण 82, 17.  $\sqrt{\mathtt{bq}}$  : विरुपति  $\mathbf{g}_{i}$  II; -विरुपनाम् 49, 2; विटिपताः 49. 2, विठथ्यन्ते 49, 1. दुद्देश 77, 9. √दश् Ā. 34, 20; 35, 1; 47, 19; **48**, 1. धातु f. 104, 4. निर्नीताकारण (निर्नानाकारण, B) 24, 15. निर्ममीकरण (निर्मेषी°, A)45, 18.

निष्पद् 57, 2. √पत् : प्र-Ā. **47**, 19. <sup>°</sup>परिज्ञातावी **71**, 13. परिपन्थ 32, 16. पर्यन्तकाल 20, 2. पारमि 31, 14; 115, 18. पारमी **87**, 4. °पोषिन् 17, 4. प्रघोष 104,6. प्रणुदन 102, 16. प्रतिश्रुत्का 110, 9; 113, 13. प्रविशन 107, 15. সহাত্ত 17, ৪. फलिगोध (परिशोध, B) 32, 4. फल्गु 81, 21. मुख 39, 16; 44, 7; 75, 14; **76**, 13. √मुच् : अधिमुच्येत् (°मुञ्चेत्, A) 115, 11, 15, 19. रिंम f. 108, 5.  $\sqrt{\text{लुड}}$  : लोड्येत 49, 8. °वरध्क 7, 11. विकरण 96, 15. √विच् : प्रतिविच्य (for °विध्य?) 51, 11. विटप 64, 10. विन्दन 82, 18. विमात्रता 105, 🖽 √व : नि- 6x, 1, 2; 65, 2. √वृज् : निर्वृ ज्य 58, 21. वैरुढि (वि°, A) 110, 20. व्यक्त **23**, 7. सततसमित 19, 9; 32 4 समावर्त्तन 4, 11. 💐 सम्पद n. 113, 16 ( LISEAR स्तिका **84**, 19. संमिञ्जित 60, २०🗐 √सेव : प्रतिसेव्य **119**, 1. ... √स्था : अनुतिष्टते **23**, 9.\_\_ स्पश्चितव्य 106, 19.

Λ